Barcode: 99999990039299
Title - kalatattvavivechana vol.1
Author - raghunatha bhatta
Language - sanskrit
Pages - 298
Publication Year - 1932
Barcode EAN.UCC-13



# GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

# CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO 2412 CALL No. Sa 35/K3/3ha.

D.G.A. 79



,5ª1,

4<sup>3</sup> 1 v

•

, 1,

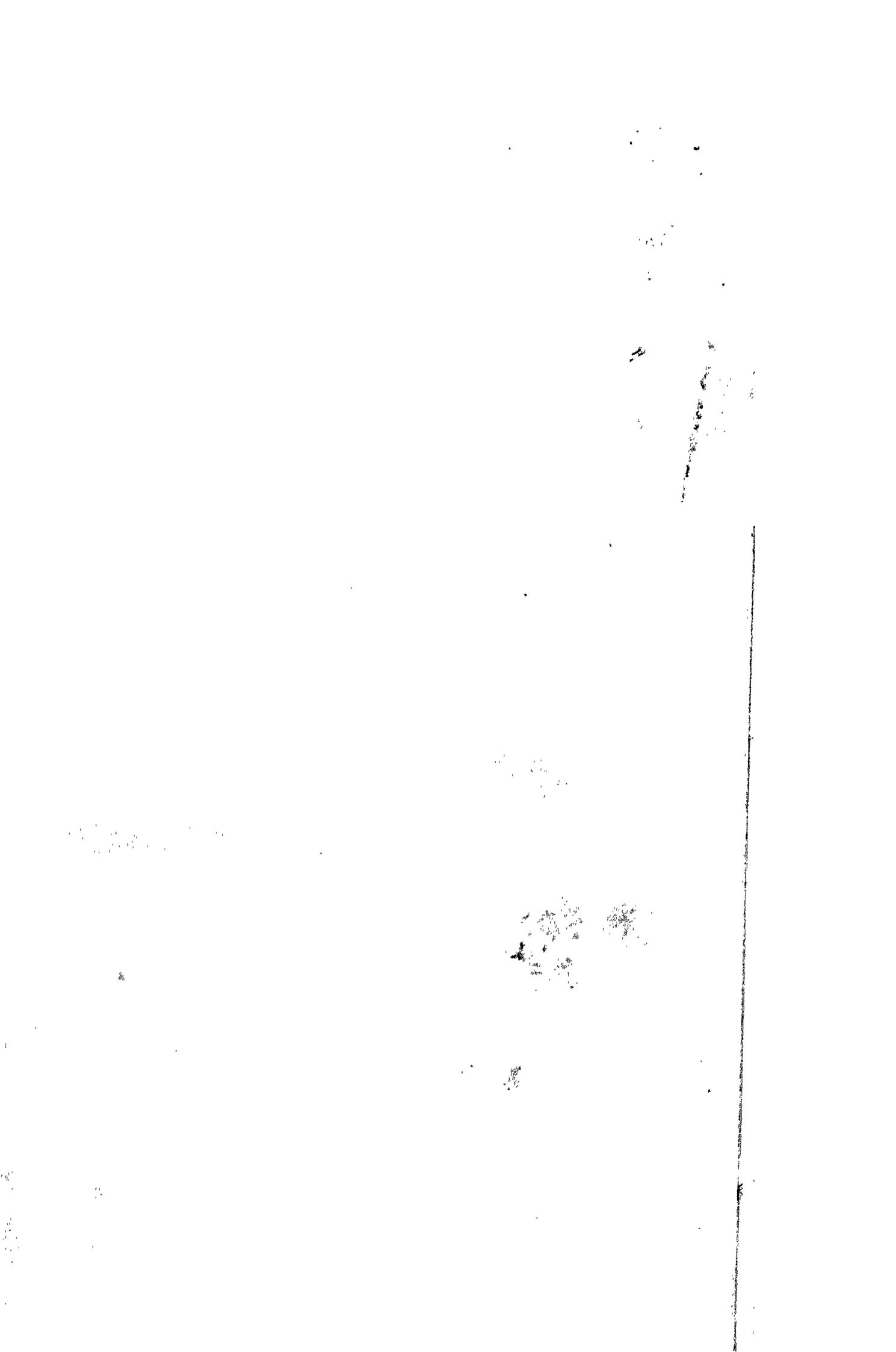

THE

#### PRINCESS OF WALES

Sarasvati Bhavana Texts

EDITED BY

GOPI NATHA KAVIRAJA

No. 40

(PARTI)

THE

# KĀLATATTVAVIVECHANA

PRINTED BY
B. C. BANERJEE

AT THE

Ramkrishna Printing Works, BENARES CITY.

1932

# JENTELL NEW DEL HL

# सम्राट्स्थपतिश्रीरघुनाथभट्रप्रणीतं

# कालतत्त्वविवचनम्

(प्रथमो भागः)

जयपुरराजगुरुकथाभट्टवंशावतंसेन कथाभट्टश्रीजयचन्द्रजनुषा वेदान्तभूषणोपाधिभूषितेन

नन्दिकशोरशर्मणा साहित्याचार्येण

टिप्पएयादिना समलंकत्य सम्पादितम्।

THE

D-9845



 $\mathbf{B}\mathbf{Y}$ 

# RAGHUNATHA BHATTA

With a Foreword by

PRINCIPAL GOPINATH KAVIRAJ

Edited with Introduction. Notes, etc.

By

#### NANDA KISHORE SHARMA

Sahityacharya, Vedantabhushana. Research Scholar,

Government Sanskrit Library,

BENARES.

1932.

## FOREWORD.

Thanks to the enterprise of industrious scholars and of the patrons of ancient Sanskrit Learning, the important works of Sanskrit literature are being slowly reclaimed from oblivion and placed before the public. In Dharma Śāstra, however, as in some other branches, there remains yet a huge mass of literary material waiting for the editorial adventure of the skilled workman and for publication. The work presented in the following pages represents an important piece of literary composition in the field of Dharma Śāstra and has a position of its own in its history.

The Kālatattva Vivechana of Raghunātha Bhaṭṭa, known under the designation of Samrāt Sthapati, deals with all the important questions relating to the observance of tithi, etc. The relative value of this work can be determined by a reference, by way of comparison, to other works of a similar nature belonging to the same or to the rival schools. But there appears to be no doubt, as a cursory glance through the pages will suffice to show, that for a student of Dharma Śāstra from a comparative standpoint a careful study of the book is sure to yield interesting results.

The author was the second son of Mādhava Bhaṭṭa, the youngest brother of the famous Nārāyaṇa Bhaṭṭa, who was one of the most learned authors at Benares in the 16th century. Nārāyaṇa was the author of Dharma prayritti. Prayoga ratna, etc. and was a

William .

contemporary of the great philosopher Madhu Südana Sarasvatī with whom he often took part in literary polemics. Raghunātha had an elder brother named Visvanatha and a younger one whose name was Prabhakara and whose most promising career was cut short by an untimely death. It was this Prabhākara Bhatta who wrote the Rasapradīpa (published in this Series as No. 12) in the year 1593 A. D. The Kalatattva Vivechana was composed in Samvat 1677 (=1620 A. D.). The author describes himself as well versed in Dharma Sastra and Mīmāmsā (मीमांसाधर्मशास्त्रेषु सम्यक्कृतपरिश्रमः) and is credited with the composition of several treatises on these subjects. It may be noted here for general information that Rama Chandra Bhatta Tatsat, the well known author of Krityaratnāvalī (written in 1648 A. D.) and Kālanirnayaprakāśa daughter's son of Raghunatha.

The present edition of the work undertaken by one of the Sadholal Research Scholars of the Sanskrit College, is based on a single manuscript belonging to the Library of the College bearing Samvat 1745 (=1688 A.D.) as the date of its transcription.

A detailed study of the work and its author, both historically and critically on the basis of its contents, will follow shortly in the Introduction in the second part.

Government Sanskrit College, GOPINATHA KAVIRAJ.

BENARES.

# सम्राट्स्थपतिश्रीरघुनाथभद्दप्रणीतं

# कालतत्त्वविवचनम्।

पितरं माधवमम्बां लिलतां नारायणं पितृव्यं च । सहजमथ विश्वनाथं गणपितमीशां च शारदां नत्वा ॥ रामं च सीतयोपेतं रघुनाथेन रच्यते । सम्राट्स्थपितना सम्यक् कालतत्त्वविवेचनम् ॥ तत्रादो बहुवाच्यत्वात्तिथितत्त्वं विविच्यते । पश्चान्मासाऽधिमासादि यथामित विवेक्ष्यते ॥

तत्र तिथिनीम श्रमासंज्ञकसर्वानुस्यूतिन्यकलाव्यतिरिक्तानीं प्रश्चितीयादिसंज्ञानीं पञ्चदशचन्द्रकलानीं मध्ये एकैकस्याः कलायाश्चन्द्रमण्डलस्य सूर्यमण्डलेन सह परमसन्निकर्षानन्तरं विप्रकर्षः परमविप्रकर्षानन्तरं वा सन्निकर्षो यावता कालेन भवति तावान् कालो यथाक्रमं शुक्करुष्णपक्षगतो लक्षण्या प्रतिपद्द्वितीयादिशब्दैः प्रतिपद्धः।

तथोक स्कान्दे प्रभासखएडे—

"श्रमाषोडशभागेन देवि प्रोक्ता महाकलाः। संस्थिता परमा माया देहिनां देहधारिणी॥ श्रमादिपौर्णमास्यन्ता या एव शशिनः कलाः। तिथयस्ताः समाख्याताः षोडशैव वरानने"॥ इति॥

## ष्यद्त्रिशनसंतेऽपि-

"तत्र पक्षावुमी मासे शुक्ककणी कमेण हि ।।

चन्द्रवृद्धिकरः शुक्तः कृष्णश्चन्द्रक्षयात्मकः॥

(१) पक्षत्याद्यास्तु तिथयः क्रमात्पञ्चदश स्मृताः।

दर्शान्ताः कृष्णपक्षे ताः पूर्णिमान्ताश्च शुक्केण् ॥ इति ॥

तासाँ च तिथीनां विधिनिषेधाङ्गत्वं सप्तम्या तत्र तत्र प्रसिद्धमेव । न च 'निमित्तं कालमादाय वृत्तिविधिनिषधयो' रिति यचनाद् 'वसन्ते वसन्ते ज्योतिषे" तिवत् सा सप्तमी निमित्ते न त्वधिकरण इति वाच्यम्। उपपद्विभक्तितः कारकविभक्तेर्बलीयस्त्वात्। "वसन्ते वसन्ते ॥ इत्यन तु वीप्साबलात्तां परित्यज्य निमित्तसप्तम्याश्रिता। निमित्तत्वोक्ति-स्त्वनुपादेयत्वसाम्यात्, "न कालो गुणो निमित्तं हा तदिति" शाबरी-क्तिवत्। यस्य तहि तिथ्यादेवीप्सायोगस्तस्य चसम्तविभिमत्त्वभेव स्याभत्वद्गत्वम्। सिव्धितिः तस्याभ्यद्गत्वम्। तथा हि तस्मिन्नाते निमित्ते विहितस्य प्रयोगस्य कालाकाङ्क्षायामुपस्थितत्वात्तस्यैवाङ्गत्वे-नाऽप्यान्वयः। न च वाकाभेदः। यत्रं तावित्रिमित्तसम्बन्धेनापूर्वकर्मी-त्पत्तिस्तत्र सम्यगेव। यत्रापि विध्यन्तरेणोत्पन्नस्य निर्मित्तमात्र-सम्बन्धस्तत्रापि प्रयोगस्यापूर्वस्यैव विधानात्तवनुबन्धस्य विशेषण्-स्यैकस्यानेकस्यापि वा सिध्यत्यावृत्तिं विनैवं विशिष्टविधिन्यायेन विधिः, 'राजा राजस्येने' त्यत्र राज्ञ इव। अत एव ज्योतिष्टोमस्य नैमित्तिकप्रयोगविधायित्वेन सर्वेषां सम्मतं वीप्सायुक्तवसंन्तवाक्य-मेव तस्य वसन्तकालकत्वे प्रमाण्त्वेन यज्ञस्त्रभाष्यकाराणि निवन्ध्या च सम्मतम्। यस्य तुः सङ्कात्यादिकालस्य स्थावादीर्घकाल-श्राद्धादिकर्माङ्गत्वासम्भवस्त्वस्यस्भवेऽपिचाः यत्र वचनादेव निमित्त-भूतकालपूर्वोत्तरान्यतरकालस्याङ्ग्वं कर्मशिक्षरविवारनिमित्तरनाना-

<sup>(</sup>१) पक्षतिः प्रतिषर् ।

माबिश स्योद्यपूर्वकालस्य तत्र तस्य निमित्तस्यभेवेति दिक्ष

सा च तिथिद्विधा सम्पूर्ण करडा च।

तञ सम्पूर्णीका नारदीये-

"आदित्योदयवेलाया आरभ्य पष्टिनाडिकाम्।" सम्पूर्णा इति विख्याता हरिवासरवजिता"॥ इति॥

सूर्योद्याऽस्तमयव्यापित्वेनापि क्रिथेः सम्पूर्णस्व राजिमात्राहो-राज्यन्यत्रसाध्यक्षर्मव्यतिरिक्तकर्मसु भवति।

तदुक्तम्—

"श्रहःसु तिथयः पुर्याः कर्मानुष्टानतो दिवा। नक्तादिवतयोगेषु राजियोगो विशिष्यते"॥ इति॥

विवैव कर्मणामनुष्ठानिमत्युत्सर्गौ यतः, श्रतो हेतोरहःसु यास्ति-थयस्ताः पुण्या इत्यर्थः। "त्रिसन्ध्यव्यापिनी यत्र सेव पूज्या सदा तिथि" रिति च। प्रातर्मध्याह्मसायंसन्ध्याव्यापिनीत्यर्थः। न तु श्रातःसन्ध्याद्वयं सायंसन्ध्येति च सन्ध्यात्रयम्। संख्यायाः पृथक्त्व-निवेशितत्वात्। दिवैव च प्रायः कर्मणामनुष्ठानम्, पूर्वाह्वो देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामप्रयाहः पितृणामित्यहं भौगेष्वेव देवादिकर्म-विधानात्।

"स्नानं दातं जपः श्राद्धमनन्तं राहुदर्शने। श्रासुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवर्जयेत्"॥ इति॥

"स्योदमं विता नेच स्वानहानादिकः नाम दल्यादिभिः सामात्येत सकलकर्मस्य राजिनियेसास्य। "प्रतःसाध्यां सुनः सत्या संकर्णं तत श्राचरे" दिति सामान्यतः सर्वकर्मणां दिन्देषम् सङ्कल्पविधाना । जैमिनिनापि "उदगयनपूर्वपक्षाहःपुण्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शना" दित्युदगयनादिसाधारण्येनाहः सर्वकर्मकाल-त्वमुक्वा श्रिह्न विशेषोपपत्तिरुक्ता। श्रहनि च कर्मसाकल्यमिति। तस्मात् कृतस्नाहर्मात्रव्यापिन्यपि तिथिः केषुचित् सम्पूर्णेव। श्रत एव च तिथ्यन्तरवेधोप्युदयास्तमयान्तराल एव प्रायो व्यवहियते न तूदया-त्पूर्वमस्तमयोत्तरं वा।

सम्पूर्णेतरा खराडा। तत्रच सन्दिग्धत्वात् खराडेव निर्णेतव्या न तु सम्पूर्णा श्रसन्देहात्। सन्देहश्च गुणानुरोधेन प्रधानावृत्तरेन्याय्य-त्वेन कर्मणः सकृत्कर्तव्यत्वात्। श्रतः एव निषेधेषु खराडापि न निर्णेया। निवृत्तेर्यावित्तिथिभावित्वेन निर्णीतत्वादसन्देहात्।

# तदाह वृद्धगार्ग्यः—

"निमित्त' कालमादाय वृत्तिर्विधिनिषेधयोः । विधिः पूज्यतिथौ तत्र निषेधः कालमात्रके ॥ तिथीनां पूज्यता नाम कर्मानुष्ठानयोग्यता । निषेधस्तु निवृत्त्यातमा कालमात्रमपेक्षते" ॥ इति ॥

न च केवलं वाचिनक एवायमर्थः, किन्तु न्याय्योऽपीति निषे-धिस्त्वत्यनेन सूचयित । तथा हि विधिषु विधेयानुष्ठानस्याभ्युद्य-हेतुत्वं प्रमेयम् । सङ्द्रनुष्ठानादेव चाभ्युद्यसिद्धेस्तिथिद्धेधे कुत्रा-नुष्ठेयमिति विधेये जायते सन्देहः । निषेधेषु तु कालविशेषे कर्म-विशेषानुष्ठानस्यानर्थहेतुत्वं प्रमेयम् । यदा कदापि च तत्काले तत्कर्मानुष्ठानेनार्थप्रसङ्गात्सर्वदेव तत्काले तद्वज्यं भवतीति तत्र नास्ति सन्देह इति ।

नन्वेवं वचनात् न्यायतश्च कालिवशेषप्रयुक्तसर्वनिषेधानां ताव-त्कालिकत्विसद्धौ अभ्यङ्गमेथुनदन्तधावनिषेधेषु पुनस्तावत्का-लिकत्ववचनं किमर्थम् १ "अभ्यङ्गे चोद्धिकाने दन्तधावनमेथुने। जाते च मरणे चैव तत्कालव्यापिनी तिथिए।। इति।।

न च तत्तत्विधौ कृत्सायामन्नुष्टानस्य न्यायवचनसिद्धत्वेऽपि उदयास्तमयवर्त्तित्वेन साकल्यवचनात्तद्वत्तितन्तिथिस्पृष्टायामितरति-थावपि प्रसक्तस्य तस्य निवृत्त्यर्थं तद्वनिमिति वाच्यम् । तिथिविशैष-प्रयुक्तस्य निषेधस्येतरितथावप्रसक्तरेव। न हिं साकल्यवचनमेव प्रसञ्जम्। तत्तत्कर्मकालभूताहर्भागविशेषे तत्तत्तिथेरभावेऽपि न्यायाद्वचनाद्वा तिह्ने विधिविषयकर्मानुष्ठाने निर्णयेन प्राप्ते तत्तदहर्भाग एव तत्तत्कर्मानुष्ठानार्थे हि तदित्यग्रे व्यक्तं भविष्यति। न च तदर्थस्य तस्य निषेधेषु कश्चिद्रपयोगो येन तद्पवादार्थ तात्कालिकवचनमवकाशं लभेतेति। सत्यम्। विधेयकर्मविशेषविषयः एव साकल्यापवादार्थे तस्मिन्वचने निषेध्यानां केषांचिद्रपादानं दृष्टान्तत्वेन। जननमरणयोश्वि। न हि जननमरणयोरननुष्टेययोः साकल्यवचनं प्रवर्तते येन तद्पवादः कर्तव्यः । साकल्यवचने स्नान-दानजपादि विवत्यादिशब्देन तद्रश्वेन च दानाध्ययनकर्मस्वित बहुवचनेनानुष्ठेयानामेव कर्मणां ग्रहणात्। ग्रत एव निषेध्यानामप्य-सादृश्यात्तत्रानुपादानम्। न च जननमरणाभ्यां तन्निमित्तकस्या-नुष्ठेयकर्मण एवोपादानम्। तन्निमित्तकश्राद्धादौ साकल्यस्येष्टत्वादेव तद्पवादासम्भवात्। तस्माज्ञननमरणयोस्तद्वच निषेध्यानामपि द्रष्टान्ततयैव तत्रोपादानम्। अत एव तत्तत्तिथिविशैषाधिकरणकोत्पा-तादिनिमित्तानां सकलनिषेध्यानां चोपलक्षणमेव तद्वप्रहणमिति। श्रतो विधिविषयकर्मसु खएडाऽसन्देहान्निर्णेतव्या।

तानि च कर्माणि दैविषञ्यभेदेन द्विविधानि। पितृदैवत्यानि पित्र्याणि। तिद्धिकानि दैवानि। दैवान्यपि उपवासैकभक्तनकाऽया-चितव्रतदानरूपेण षड्विधानि। पित्र्याण्यपि एकोदिष्टपार्वणदैवरूपेण त्रिविधानि। तानि च सर्वाणि यथा तत्तत्तिथ्यादिषु विहितानि तथो- पवासातिरिकानि प्रात्यद्विष्वहोरात्रभागेक्वपि विहिवानि । श्रहश्च पञ्चदशमुहक्कित्वस्य भागा देवा त्रेशा चतुर्धा मञ्जूषा च श्रुतिकपृति-पुरागेषूकाः। तथापि बहुस्मतत्वाद् बहुव्यवहारानुगुगत्वाच प्रातः-सङ्गवमध्याहापराह्मसायाहात्मकः पञ्चश्चाविभाग एव त्रित्रिमुहक्तात्मकः उत्सर्गतो गृह्यते।

# स च बृद्धपाराशरेणोकः --

"लेखाप्रभृत्यथादित्यान्मुहृत्तांख्य एव च। प्रातस्तु स रमृतः कालो भागश्चाहः स पश्चमः॥ सङ्ग्वित्रमुहृत्तोऽथ मध्याह्रस्तत्समः रमृतः। तत्ख्यो मुहृत्ताश्च प्रपराह्णो विधीयते॥ पश्चमोऽथ दिनांशो यः स सायाह इति रमृतः। यद्यदेतेषु विहितं तत्त्वुर्याद्विचक्षणः"॥ इति॥

द्वेघा विभागावयस्तु यत्र किचिद्योतकं तत्रैव ग्रहीतव्याः।
एतत्सर्वे तत्तत्कर्मिवशेषस्य तत्त्रद्भगकालकत्वं च तत्तत्कर्मिवशेषेण
तिथिनिर्णाये वश्यते। उपवासश्चाहोरात्राभोजनसंकल्पपरिपालनक्ष्पोऽहोरात्रसाध्यः। एकभकनकायाचितेष्वपि विशेष्यमात्रं मध्याहादिसाध्यं विशेषणांशस्त्वहोरात्रसाध्य एव। तदहोरात्राविच्छत्रद्वितीयभोजनाभाविवशिष्टं हि मध्याहभोजनं एकभक्तम्। तादृशमेव प्रदोष—
भोजनं नक्तम्। श्रयाचितलब्धस्य तादृशमेव सकृदोजनमयाचितम्।
तत्र कालस्यानुपादेयत्वाद्यथा तत्त्विथिपरित्यागेन कर्म् कर्तुं न
शक्यते तथा तत्तदहर्भागपरित्यागेनापीति कत्तद्व्यापिनी तिथिस्तत्र
तत्र कर्माश्च ग्रह्मोत्याः।

"कर्मणो यस्य यः कालस्त्तकाल्यामिनी तिथिः। तया कर्माणि कवीत् हासवृद्धी न कारणसः'॥ इति वृद्धयाज्ञवल्क्ष्यचनात्। नन्वन्यान्यपि खरडितिथेनिंगाय-कानि वचनानि दृश्यन्ते। तत्र विष्णुधर्मोत्तरे तावत्—

"नक्षत्रं देवदेवेश तिथि चार्क्वविनर्गताम्। द्रष्ट्वोपवासः कर्तव्यः कथं शङ्कर जानता ॥

#### ईश्वर उवाच-

सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामभ्युदितो रिवः।
तया कर्माणि कुर्वीत हासवृद्धी न कारणम्॥
सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामस्तमितो रिवः।
तया कर्माणि कुर्वीत हासवृद्धी न कारणम्॥
शुक्रपक्षे तिथित्राह्या यस्यामभ्युदितो रिवः।
कुरणपक्षे तिथित्राह्या यस्यामभ्युदितो रिवः।

#### देवला उपि-

"यां तिथि समनुप्राप्य उद्यं याति भास्करः। सा तिथिः सकला श्रेया स्नानदानंत्रतादिषु॥ यां तिथि समनुप्राप्य श्रस्तं याति च भास्करः। सा तिथिः सकला श्रेया स्नानदानजपादिषु"॥ इति॥

क्षचिदुद्धवाक्ये दानाध्ययनकर्मस्विति। श्रते एव विष्णु-धर्मोत्तरगतप्रश्रवाक्ये उपवासप्रहेशमुप्लक्षरीम्। श्रतं एवं च—

"देवे कर्मणि संप्राप्ते यस्यामभ्युदितो रिवः। सा तिथिः सकला ज्ञेया पित्रर्थे चापराहिकी " इति मार्कण्डेयपुराण्वचनात्

"ययास्तं सविता याति णितरस्तामुणसते"। तिथि तेभ्यो यतो दत्ती हापराहः स्वयंभुषे" ति ॥ परिशिष्टवचनाञ्च प्रतीयमाना उद्यास्तमयगतिथ्योद्दैंचिपित्र्य-विषयत्वेन व्यवस्थाप्ययुक्ता। पूर्ववचने दैवेऽपि कर्मएयस्तमयतिथेप्रीह्य-त्वामिधानात्। किन्तु शुक्ककृष्णपक्षविषयत्वेनैव। श्रनयोस्तु वचनयोः पित्र्येऽस्तमयव्यापितिथिविधान एव तात्पर्यम्। तत्रौचित्येन स्तुत्यर्थे दैवे उद्यव्यापितिथेप्राह्यत्वं पूर्ववचनसिद्धमनूद्यते। वैखानसिविधिपरे "वैखानसं पूर्वेऽहन्साम भवतीत्यत्र षोडश्युक्तरे" इतिवत्। तथा युग्म-विष्माचिथिविशेषविषयत्वेनाऽपि उद्यास्तमयतिथिप्राह्यत्वस्य व्यव-स्था प्रतीयते। तथा च निगमसंश्वके परिशिष्टे—

"युग्माग्नियुगभूतानां षएमुन्योर्वसुरन्ध्रयोः। रुद्रे ए द्वादशी युक्ता चतुर्दश्या च पूर्णिमा॥ प्रतिपदाप्यमावास्या तिथ्योर्युगमं महाफलम्। पतद्वयस्तं महादोषं हन्ति पुएयं पुराकृतः भिति॥

युगं द्वितीया। श्रिव्रस्तृतीया। युगं चतुर्थी। भूतं पञ्चमी। षद् षष्ठी। मुनिः सप्तमी। वसुरप्रमी। रन्ध्रं नवमी। रुद्र एकादशी। एवं च वचनार्थः। युग्माग्न्योर्युगभूतयोः षर्मुन्योर्वसुरंध्रयोस्तिथ्योयुग्मम्। तथा रुद्रे ए युक्ता सहिता द्वादशी रुद्ध्य द्वादशी चेत्यर्थः।
एवमग्रेऽपि। चतुर्दशी पूर्णिमा च प्रतिपच्चामावास्या च श्रनयोरनयोश्च तिथ्योर्युगं रुतं पूर्वा तिथिरुत्तरविद्धा रुता उत्तरा च
पूर्वविद्धा रुता तत्तत्कर्मणीत्यर्थः। महाफलं तत्तिथ्याधिकरणकतत्तत्कर्मविधिशिरस्कफलदायीति स्तुत्युन्नीतो विधिर्युग्मगता पूर्वा तिथिरुत्तरविद्धा उदयव्यापिनीप्राह्या उत्तरा तिथिः पूर्वविद्धा श्रस्तमयव्यापिनीप्राह्य ति। एतद्युगं व्यस्तं विपर्यस्तमन्यथाभूतं रुतम्,
एतद्युग्मगताः पूर्वास्तिथयस्तत्पूर्वतिथिभिरुत्तराश्चोत्तरिथिभिर्युग्मीरुता इत्यर्थः। महादोषं कर्मवेगुर्यापादकं पुरारुतं च पुर्यं इन्तीति
निन्दा। न हि निन्दान्यायेन पूर्वविधेः स्तुतिः। न तु निन्दया
स्वतन्त्रनिषेधोन्नयनम्। श्रर्थविनिर्गतां खर्ण्डां तिथि नक्षत्रं च दृष्ट्वा

तद्धिकरणकमुपवासादिकर्म विदुषा कथं कार्यमिति प्रश्नान्यायाच्य खरुडितथेः पूर्वदिनगताया उत्तरदिनगताया वा श्रानियमेन प्राह्यत्वे प्रसक्ते कासांचिद्धत्तरदिनगतानां कासांचिच्च पूर्वदिनगतानां तस्मित्रियमिते वैपरीत्यस्याप्रसक्तेः। एतत्सम्वादीन्येव किंचित्तिथि-विषयाएयन्यान्यपि युग्मवाक्यानि।

"षष्ठ्यष्टम्यमावास्या कृष्णपक्षे त्रयोदशी। पताः पर्युताः पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः" इति। "एकादशी तथा षष्ठी श्रमावास्या चतुर्थिका। उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः" इति। षष्ठी च सप्तमी तात ते श्रन्योन्यं समाश्रिते"॥

इति चेत्येवमादीनि । तथैतद्विरुद्धान्यपि---

"प्रतिपत्सद्वितीया स्याद्द्वितीया प्रतिपद्युते" ति। "चतुर्थीसंयुता या च सा तृतीया फलपदा" "चतुर्थी च तृतीयायां महापुरायफलपदे" ति॥

चेत्येवमादोनि। तथा खर्वदर्पवाक्यमपि सर्वसाधारण्येन निर्णायकम्--

"खर्वो दुर्पस्तथा हिंसा त्रिविधं तिथिलक्षणम्। खर्वदपी परौ पूज्यौ हिंसा स्यात्पूर्वकालिकी" ति॥

खर्वः साम्यं द्र्पी वृद्धिः । हिंसा क्षयः । एते च क्षयाद्यो यदि प्राह्यतिथेस्तदा पूर्वितिथ्यपेक्षया । प्राह्यतिथ्यपेक्षया तदुत्तरितथेर्वा । एतज्ञाग्रे स्पष्टनीयम् । तथा तत्तिथिगोचराः सामान्येन तत्तदुप-वासादिकमिवशेषविषयत्वेन च पूर्वीत्तरिवद्धा विधिनिषेधा बहवः । तत्कथं कर्मकालव्यात्येब खएडानिर्णय इति ।

श्रत्रोच्यते। सर्वाणि युग्मखर्वादिशुक्रादिशास्त्राणि तत्तत्कर्म-विशेषेषु तत्तिध्यादिरूपे काले विहिते तस्मिस्खण्डे संदेहे निर्णयार्थ प्रवर्तन्ते। यदा च तिथ्यादिविध्यः प्रवर्तन्ते, तदेष प्रातराद्यहर्भागविधयोऽपि। तेव तेषां प्रथमावगतत्वात्तत्कालीनतत्तत्तिथिलामे
संदेहामावाच्य यत्र कर्मकालानुरोधेन निर्णयः कर्तुं न शक्यते तत्रव विषये संदेहादितरशास्त्राणि निर्णायकानीत्युत्सर्गः। तथा हि त्रिमुह्रर्तानां ततो न्यूनानां वा कर्मकालानां व्यासौ पश्च पक्षाः संभवन्ति।
पूर्वेद्यु रेव साकल्येनैकदेशेन वा सा, परेद्यु रेव सा, उभयेद्युः
कात्स्न्येन सा, उभयेद्यु रेकदेशेऽपि न सा, उभयेद्यु रेकदेशेनैव सेति।
प्रन्त्यापि द्विविधा। साम्येन वैषम्येण चेति। तत्र या तावदेकस्मिन्नेव
दिने कात्स्न्येनैकदेशेन वा कर्मकालब्यापिनी 'सा न्यायात्कर्मणः'
इति प्रागुदाहृतवचनाच सेव प्राह्या। कचिद्र गौरीतृतीयादावेतस्यापि
वलवता वचनेनापवादो लक्ष्यते। श्रनेनैव न्यायेन यदा तिथिरेकस्मिन्दिनेऽहोरात्रयोगिनी श्रपरिसम्ध श्रहर्मात्रयोगिनी रात्रिमात्रयोगिनी वा तदोपवासादावहोरात्रसाध्ये उभययोगिन्येन प्राह्या।
जान्यतरमात्रयोगिनी कर्मकालव्यापित्वात्।

"दिवा रात्रौ व्रत्तं यञ्च एकमेकतिथौ गतम्। तस्वामुभययोगिन्यामाचरेत्तद् व्रतं व्रती"॥ इति विशेषवचनाञ्च।

उत्तरस्यामुभययोगिन्यां 'त्रिसंध्यव्यापिनी' त्यस्याप्युपोद्वल-कत्वाचा। श्रस्याप्यपवाद एकादश्युपवासादौ भविष्यति। वैषम्येण

कत्वाचा। अस्याप्यपवाद एकादश्युपवासादा मावष्यात । वषस्यण कर्मकालैकदेशव्याप्तावप्यधिकैकदेशयोगिनी ग्राह्या। साम्येन तु तस्यां यत्कर्म मध्याह्नादावेवोपक्रम्य समाप्यते तत्र प्रधानोपक्रमकालक्रपैक-

देशयोगिनी प्राह्या।

"यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तदुपक्रमे। तिथियाभिमता सा तु कार्या नोपक्रमोज्भिता"—

इति बौधायनवस्रनात्।

विनद्वयेऽपि कर्मकालब्यातौ तदस्पर्शे वाः पूर्वमेवोपकम्य मध्याह्नादावनुष्ठीयमाने कर्माण साम्येन तदेकदेशस्पर्शेऽपि युग्मवाक्यात् खर्वादिवाक्याद्वा निर्णयः। तत्र कर्मकालशास्त्रेण निर्णयाशकेः। श्रतः एवः तत्रैवोक्तं "हासवृद्धी न कारण" मिति। तयोध्यः दैविपित्रयभेदेन व्यवस्थितं निर्णाकत्वम्।

"द्वितीयादिकयुग्मानां पूज्यता नियमादिषुः। एकोदिष्टादिवृद्धयादौ हासवृद्धयादिचोदना"॥

इति व्यासनिगमवचनात्।

श्रत्र व्रतवाचितियमपदात्परेणादिशब्देन सकलदेवकर्मणामुपा-दानम्। साहश्यात्। 'एकोहिष्टादी' त्यादिशब्देन प्राचीनावीतित्वादि-धर्मवतां पित्र्याणां पार्वणादीनाम्। वृद्ध्यादिशब्देन वा तहुणसंविकान-बहुवीहिणा वृद्धिः पुत्रजनमादिनान्दीमुखश्राद्धनिमित्तं तह्यक्षितं तब्बाद्धमादिः प्रकृतिर्यस्येति व्युत्पन्नेन वा यक्षोपवीतित्वादिदैव-धर्मवतां देवश्राद्धादीनां पित्र्याणाम्। मुख्यवृद्धिश्राद्धस्य तिथि-प्रयुक्तत्वाभावेन तत्र तिवर्णयकानुपयोगात्। हेमाद्रशादिश्रन्थेषु माङ्गलिकामाङ्गलिकपदाभ्यामिद्मेव विविध्यतम्। हासवृद्धी तिथेः। श्रादिशब्देन तत्साम्यम्। तचोदना तत्प्रयुक्तो निर्णयस्तत्प्रतिपादकं खर्वादिवाक्यं वेत्यर्थः। श्रत्राचार्यच्डामणिना हासवृद्धशादिशब्दस्य चन्द्रहासवृद्युपलक्षितक्रणाशुक्कपक्षपरत्वात्

"शुक्कपक्षे तिथिय्रीह्या यस्यामभ्युदितो रिवः। कृष्णपक्षे तिथिय्रीह्या यस्यामस्तिमतो रिवः"॥

दित वचनाभ्यां शुक्कगता तिथिकत्तरा कृष्णपक्षगता पूर्वेति पक्षव्यप्रयुक्तो यो निर्णयः क्रियते। स एकोहिष्टादिमाध्याह्निकवृद्धयादि-

पौर्वाहिकपित्र्यविषयः इत्येतस्य घचनस्यार्थः। आपराहिके तुः पार्वणादिपित्र्ये अस्तमयव्यापिन्येव। पक्षद्वयेऽपि—

"ययास्तं सविता याति पितरस्तामुपासते। तिथि तेभ्योऽपराह्वो हि स्वयं दत्तः स्वयंभुवा"॥

#### इति विशेषवचनात्।

त्रापराह्विकविषयत्वं चास्य हेतुविक्वगद्कपवाक्यशैषात्। यद्यपि च शुक्करुण्णपक्षप्रयुक्तो निर्णयो दैवकर्माविषयोऽपि भवत्येव। तथापि तत्र युग्मवचनादेव प्रायो निर्णयः। तद्विषयभूतास्वेव तु कासु-चित्तिथिषु तस्यावकाशः। पित्र्येषु त्वापराह्विकेतरेषु कालव्याप्तिसास्त्रेणानिर्णये शुक्करुष्णपक्षप्रयुक्त एव निर्णय इत्यस्य तद्विषत्वमु-च्यत इत्युक्तम्। तिथितत्त्वेऽप्येचमेव। एकोहिष्टादिवृद्धयादाचित्यस्य त्विषत्यं व्याख्यानमधिकम्। पकोहिष्टादिशन्देन तिक्रिमित्तमृततिथि-चिरोषाणां प्रह्रणम्। प्रादिशव्येम पार्वणस्यापि। वृद्धयादावित्यादि-साद्येष स्यस्तिमतयोः। हासवृद्धयादीत्यादिशव्येम ययास्तिमिति चोदनायाः। तत्रधायमर्थः। एकोहिष्टादिनिमित्तम्वतिथेवृद्धिस्ययस्याप्तायाः। तत्रधायमर्थः। एकोहिष्टादिनिमित्तम्वतिथेवृद्धिस्ययस्यायाः। तत्रधायमर्थः। एकोहिष्टादिनिमित्तम्वतिथेवृद्धिस्ययस्यायाः। तत्रधायमर्थः। पकोहिष्टादिनिमित्तम्वतिथेवृद्धिस्ययस्तिमयेषु तत्त्रयुक्ते संक्रये आपराह्विकेतरिषतृक्तस्य चन्द्रवृद्धिहासोप-सिक्तर्शक्रकृष्णपक्षचोदमा नियामिका। आपराह्विके तु तत्र व्यास्तिमिति चोदनेति। तिथिविकेतेऽप्येचम्। वर्षवृद्धासोपन्यं त्यास्तिमिति चोदनेति। तिथिविकेतेऽप्येचम्। वर्षवृद्धास्ययं त्यास्यातम्। अपदिक्षयं व्यास्यातम्।

"यदा चतुर्दशी यामं तुरीयमजुष्येत्। श्रमाचास्या क्षीयमाणा तदेशं आदमिष्यते" ॥

इत्यादिपरिशिएवचनैकवाकात्वात्। अत एव "दृष्ट्रोपवासः कर्मव्यः कथं शहुर जानते" ति विष्णुधर्मोक्तरेऽप्युपक्रमे उपवासमाहाएं तिथि समनुप्राप्ये" ति देवलवचनद्वये न्वादिपदेन सादृश्याद्देवकर्मणामेक प्रहण्म्। पित्र्यव्यावृत्त्येव तस्य सार्थकत्वात्। तेन देवकर्मविषयस्य युग्मवाक्यस्येव तदुपोद्दलकमिति। एवं 'हासवृद्धी न कारण'—
सित्यत्रापि हासवृद्धिशब्दाभ्यां शुक्रकृष्णपक्षयोरेवोपादानमिति। श्रत्र ब्रूमः। निगमवचनस्य लक्षणां विना पूर्वाधोपस्थिततिथिगतहास-वृद्धिविषयखर्वादिवाक्यव्यवस्थापकत्वे संभवति सति, अत्यन्तानुप-रिथतचन्द्रवृद्धिहासाङ्गीकारेण लक्षणया च शुक्रकृष्णपक्षशास्त्रविषयत्वं तावद्त्यन्तायुक्तम्।

किंच तिह्रषयत्वे व्यवस्थाप्यशक्या। तथा हि—पूर्वार्द्धे तावक्वेदृशीः व्यवस्था कियते। दैवेषु युग्मवचनमेत्र निर्णायकमिति। युग्मवचना-विषयतिथिषु विरुद्धयुग्भवचनिषयतिथिषु व्य दैवकर्मस्थिप शुक्क-कृष्णवाक्यस्य सर्वेदि नियामकत्वस्थाभ्युगगतत्वाद् युक्तत्वाच। तस्मादीदृशी तत्र व्यवस्था। युग्मवचनानि नियमादिविषयाएयेवेति। तथा चोत्तराद्धेऽपि शुक्कुकृष्णवाक्यं पित्र्यविषयमेवेत्येवं व्यवस्थाः वक्तव्या। न च सा युक्ता। तस्या दैवेष्वपि व्यवस्थापकत्वाभ्युपगमात्। पौर्वाह्विकानां च दैवामादिश्राद्धानां वृद्धवादावित्यनेनैव श्रहणादेको-दिष्टातिरिक्तस्य च माध्याहिकश्राद्धस्याभावादेकोदिष्टादीत्यादिशब्द्द-संश्राह्यमपि न लभ्यते। पार्वणसंश्रहानङ्गीकारात्। यन्तु तिथितन्त्वे एकोदिष्टादिवृद्धवादावित्यस्य व्याख्यानम्। तदत्यन्तायुक्तम्।

तथा हि । संदेहप्रतिपादनमेव तावन्नोपयुज्यते । सर्वतिथिनिर्णय-वाक्यानां संदेह एव प्रवृत्तेः । किं तदुत्थापनाय वृद्धयादिप्रतिपादनेन । संदेहोत्थापकतापि वृद्धयादीनां नैकान्तिकी । अष्टपञ्चाशत्षष्टि-द्वाषष्ट्यन्यतरनाडीमितत्वे तिथेः । सत्यपि क्षयादौ संदेहाभावात् । किं तु तिथिखएडत्वस्यैव सा । नान्तरीयकं तु तदा क्षयवृद्धवादिकम् । त्राक्षणा च एकोहिष्टादिशाब्देन तदङ्गितिथेनिर्हेतुकी । किं च-शुक्करुष्णवाक्ययोः पित्र्यविषयत्वमयुक्तमेव । तथा हि । वचनान्तरैरव्यस्थया प्राप्तयोः पूर्वोत्तरिथ्योर्व्यवस्थामात्रमेव ताभ्याः क्रियते । लाधवात् । दशम्यादाविव । न च कुत्रापि पित्र्येऽव्यवस्थयाः पूर्वोत्तरिथ्योः प्राप्तिः । येन तत्रानयोरवकाशः स्यात् । एकैकदिने कर्मकालव्याप्तौ तयैव वैषम्येणैकदेशस्पर्शे श्राधिक्येन तस्मिन् खर्वादिना तदनङ्गीकारे उभयत्र तद्व्याप्तौ तदस्पर्शे वा श्रस्त—मयापराह्वयाप्तिभ्यां पार्वणैकोदिष्टयोर्व्यवस्थासिद्धेः । न चास्त-मयापराह्वयाप्तिभ्यां पार्वणैकोदिष्टयोर्व्यवस्थासिद्धेः । न चास्त-मयादिवाक्यानि श्रापराह्वकपित्र्यविषयाण्येव । क तु तदितरपित्र्य—विषयाणीति युक्तम् ।

"देवकार्ये तिथिज्ञेया यस्यामभ्युदितो रिवः। पितृकार्ये तिथिज्ञेया यस्यामस्तिमतो रिवः"॥ "उदिते देवतं भानौ पित्र्यं चास्तिमते रवौ। द्विमुह्नं त्रिरहश्च सा तिथिईव्यकव्ययोः"॥

इत्यादिवचनानां सामान्यविषयत्वात्। "ययास्तं सविता याती" त्यादेरिष सत्यप्यपराह्मसमिन्याहारे "पूर्वाह्नं देविकं कार्य-मगराह्नं तु पैतृकम्" तथा "श्राद्धस्य पूर्वाह्मादपराह्नं विशिष्यते" इत्यादिवाक्मपर्यालोचनया द्वेधाविभक्तदिनापराह्मविषयत्वात्तस्यैको-दिष्टविषयत्वेऽिष तदुपपत्तः सर्विषित्रयविषयत्वमेव। एकोहिष्टस्यापि कुतपपूर्वार्धे उपक्रमेऽिष तादृशापराह्म एव समाप्यमानत्वात्। उप-क्रमस्य च शुक्कपक्षे पार्वणसम्बन्धिनोऽिष कुतपपूर्वार्द्वरूपपूर्वाह्म-गतत्वात्।

"शुक्कपक्षस्य पूर्वाह्वं श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः। कृष्णपक्षे पराह्वं तु रौहिणं तु न लङ्घयेत्"॥

#### इति वचनात्।

न च "रौहिणं तु न लङ्क्ये" दित्येतत्समभिव्याहोरादारम्ब

कितपे श्राद्धं कुर्यादारौहिणाद्बुश्चं इतिवदेकोद्दिष्टविषयमेवेदमिति धाच्यम्। श्रत्रोपक्रमे रौहिणलङ्घनिनषेधात्। पूर्वाद्धं उपक्रमस्यैव काल् विद्यानात्। तस्मात् पित्र्येषु सर्वत्रान्यत एव व्यवस्थासिद्धं वर्य-वस्थापकान्तरानपेक्षणाद्दे वेष्वेव व्यवस्थापकं शुक्करुण्णवाक्यम्। तत्र हि युग्मवचनाविषयः तथिषु उभयत्र कर्मकालव्याप्तादौ विरुद्धयुग्म-वचनिषयितिथिषु चाऽस्ति व्यवस्थापकापेक्षा।

एवं सति विष्णुधर्मोत्तरवचनोपक्रमगतमुपवासग्रहणमपि सा— दृश्याद् वकर्मणामेवोपलक्षणम्। न पिज्याणाम्। तस्मात् "एको-दिष्टादी" त्यस्य कुसृष्ट्या खर्वादिवाक्पानां च सर्वतिथिविषयाणां दुर्शमात्रविषयतयाऽतिसंकोचेन व्याख्यानमयुक्तमेवेति पूर्वोक्तमेव ''द्वितीयादिकयुग्माना" मित्यस्य दैविपित्र्यकर्मविषयत्वेन युग्मखर्वादि-वाक्यवस्थाप्रतिपादकतया व्याख्यानं युक्तम्। युग्मवचनानां मिथो विरोधे शुक्करुष्णवाक्पाद्व्यवस्था। क्रचित्कर्मविशेषेणापि। तचाय्रे व्यक्तीभविष्यति। एवं सति यद्विष्णुधर्मोत्तरे श्राद्यवाक्याभ्यां उदयास्तमयान्यतरगतत्वेनाहोरात्रसाध्येष्वप्युपवासादिकर्मसु तिथे-र्थ्राह्यत्वमुक्तम्। तदेवोत्तरवचनेन शुक्करुण्णविषयतया व्यवस्थाप्यते। देवलवचनाभ्यां यदुद्यास्तमयगततिथेः साकल्यप्रतिपादनं तत्प्रमाणा-न्तरेण पूर्वस्या उत्तरस्या वा तिथेय्राह्यत्वे सिद्धे तदहर्भागे तिथेर-भावेऽपि तत्रैव तत्तत्कर्मानुष्ठानार्थमुपोद्वलकं च। यचेदं सूर्णेदयादूदः -मस्तमयात्पूर्वे वा वर्त्तमानायास्तिथेः शुक्कष्णवाष्माद्युग्मवाष्मात् खर्वादिवचनाद्वा प्राह्यत्वं साकल्यज्ञानं च तत्तत्र त्रिमुहूर्त्तावरसत्त्वे न तु न्यूनसत्त्वे।

"उदिते दैवतं भानौ पित्र्यं चास्तमिते रवौ। द्विमुहूर्त्तं त्रिरन्हश्च सा तिथिईव्यकव्ययोः"॥

इति बिष्णुधर्मोत्तरवचनात्।

भानावुदिते सित यद् द्विमुहत्तं मुहत्तं द्वयं तद् दैवतं दैवकर्म-योग्यम्। एवं रवावस्तिमिते श्रस्तं गन्तुमारच्धे श्रस्तमयात्पूर्वे यदहः सम्बन्धि त्रिमुहत्तं मुहत्तंत्रयं तत्पत्र्यकर्मयोग्यम्। समात्तद्वतिनी तिथिर्हच्यकव्ययोश्राह्येत्यर्थः। श्रह्व इति वचनादादि-कर्मारयस्तिमत इति कः। श्रत्र यद्यप्युद्ये द्विमुहर्त्तसत्ताप्युक्ता। तथापि साऽनुकल्पः।

"सिमुहर्सा न कर्साच्या या तिथिः क्षयगामिनी। दिमुहर्सापि कर्साच्या या तिथिवृ दिगामिनी"॥

इति दक्षवचने श्रिपशब्देन तद्द्योतनात्। त्रिमुहूर्त्तप्राह्यतानिषेधश्च अयगामिन्याम्। श्रन्यदा तद्ग्राह्यतायाः साधक एव। प्राप्तिपूर्व-कत्वात्प्रतिषेधस्य।

बस्तुत्तस्तु पूर्वा हैं उप्यिषशब्दान्वयात्तस्य प्रतिषेधे न तात्पर्यम्।
किन्तु उत्तरार्धगतायुक्तलपिधावेव। "पौर्वाह्मिकास्तु तिथयो
देधे कार्या प्रयत्नतः" इति वृद्धयाश्चवक्यवचनाच्च त्रिमुहुर्त्तस्त्वम्।
पूर्वाह्मशब्दोऽह्ययमहः पूर्वो भाग इति योगेन पञ्चधाविभकदिनाद्यभागबन्दाः। "प्रातः संकल्पयेद्विद्वानुषवासवतादिक" मिति च त्रिमुहूर्त्ताक्राक्म्य प्रातःकालस्य कर्मोपक्रमक्रपसंकल्पकात्तत्वात्।

"यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तदुपक्रमे। विद्यमाना भवेदङ्गं नोज्भितोपक्रमेण तु" इति—

चोपकमकालीनितथेर्प्राह्यत्वाभिधानाद्प्युद्ये न्निमुहुर्त्तसत्व-। मावश्यकम्। द्विमुहूर्त्त सत्त्वं नुकल्पो दानस्नानादिविषयः। अस्त-मपात्पूर्वे तु त्रिमुहूर्त्त सत्त्वमेवापेक्षितम्।

"यां प्राप्यास्तमुपैत्यर्कः सा चेत्स्यात्त्रिमुहर्त्तगा। भर्मकृत्येषु सर्वेषु सम्पूर्णां तां विदुर्बुधाः"॥

### इति शिवरहस्यादिवचनात्।

्यवं विधिकाया श्रिपि पूर्वोत्तरिक्योर्दिने त्रिमुह्रत्तावरसत्त्वमपे-क्षितम्।

"पक्षद्वयेऽपि तिययस्तिथि पूर्वा तथोत्तराम्। त्रिभर्मृह्तिविध्यन्ति सामान्योऽयं विधिः स्मृतः" इति पैठीनसिवचनात्।

एकाद्श्यां विशेषो वश्यते। एवं सर्वत्र दिवावेघ एवोत्सर्गतः स्थिते जन्माष्टमीशिवराज्यादौ रात्रियोगेऽपि वेघव्यवहारो वैशेषिकः। यानि तु—

"वतोपवासस्नानादौ घटिकैका यदा भवेत्। आदित्योदयवेलायां या स्तोकापि तिथिर्भवेत्"

इत्यादीनि मुहूर्त्तत्रयन्यूनाया श्राप सम्पूर्णत्वप्रतिपादकानि चचनानि तानि केमुतिकन्यायेन त्रिमुहूर्त्तसत्त्वप्रंशसापराण्येव। इदं च साकल्यवचनात्तत्त्ताल एव तिथ्यभावेऽिप कर्मानुष्ठानं मन्वाद्यादिकर्तव्यस्नानश्राद्धादिव्यतिरिक्तविषयम्। तेषां तु तत्काला-चित्तन्यामपि तिथौ निर्णयेन प्राप्तानां तित्तिथिमध्य एवानुष्ठानम्। न नत्तत्कालप्रतीक्षया।

"अभ्यङ्गे चोद्धिस्नाने दन्तधावनमेथुने। जाते च मरणे चैव तत्कालब्यापिनी तिथिः॥ मन्वादौ च युगादौ च ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। व्यतीपाते वैधृतौ च तत्कालव्यापिनी किया"

#### इति स्कन्दपुरागात्।

ये त्वेकैकतिथिविषयाः सामान्येन कर्मविशेषपुरस्कारेण च विधिप्रतिषेधास्ते तिथिविशेषनिर्णये उद्भाव्य व्यवस्थापयिष्यन्ते। यश्चायं युग्मवाक्याद्देवकर्मविषयो निर्णयः। स यान्येकमक्तनकादीनि त्रिमुहुर्त्तेन ततो न्यूनेन वा कालेन शास्त्रतः साध्यानि तेषु कालव्याप्तिन्तर्णयाविषयेषु पक्षेषु कर्त्तव्यः इत्युक्तम्। उपवासे तु शुद्धित्रमुहुर्त्तान्यूनाधिकायामिव शुद्धित्रमुहूर्ताधिकायामिष सत्यप्युक्तरस्यायुग्मत्वे कालव्याप्तिवशात्पूर्वेव। यापि पूर्वितथ्या विद्धाप्युक्तरिदने नास्त्येव, त्रिमुहुर्त्तन्यूना वास्ति, साप्ययुग्मापि पूर्वेव, द्वितीयपक्षेऽिष युग्मवचनोद्यवचनाप्रवृत्तेः। उभयत्रापि त्रिमुहुर्त्तसत्त्वावश्यकत्वस्योक्तन्त्वात्। "प्रायः प्रान्त उपोष्या हि तिथिदैवफलेप्सुभिः" इत्यस्य च प्रायः पदेनैवानित्यत्वद्योतनात्।

ननु-

"द्वितीया पञ्चमी वेधाइशमी च त्रयोदशी। चतुर्दशी चोपवासे हन्युः पूर्वोत्तरे तिथी"॥

इत्यादिवचनैयां पूर्वतिथिविद्धोत्तरा निषिद्धा, सा त्रिमुहर्त्तं न्यूनयापि पूर्वतिथ्या युक्ता यद्युत्तरिद्देने किश्चिल्लभ्यते तद्म पूर्वा विहायोत्तरैवोपोष्या भवति।

"घटिकार्छ त्रिभागं वा स्वल्पं वा दूषयेतिथिम्। पञ्चगव्यघटं पूर्णं सुराया बिन्दुको यथा"॥

इतिषट्त्रिंशन्मतवचनात्।

"सर्वप्रकारवेघोऽयमुपवासस्य दूषक" इति निगमवचनाचोप-वासे दूपकतिथियोगस्याल्पस्यापि त्याज्यस्वप्रतीतेः।

X

"उदये त्पवासस्य नक्तस्यास्तमये तिथिः। वतोपवासनियमे घटिकैका यदा भवेत्॥ उदये सा तिथिश्रीद्या विपरीता तु पैतृके"। तथा 'श्रादित्योद्यवेलायां याल्पापि च तिथिभवेत्। पूर्णा इत्येव मन्तव्या प्रभूता नोद्यं विनाः ॥

इत्यादिभिरत्वाया श्रापि परिदनगताया श्राह्यत्वप्रतीतेश्चेति । हेमाद्रिः।

अत्रोच्यते। न तावत् "घटिकाईं त्रिभागं च" इति वचनं सर्वी-पोष्यतिथिविषयम्। सामान्यविषयेण युग्मवचनेन "उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः इत्यादि विशेषवचनेन च पूर्व-युक्तानामपि कासांचिदुपोष्यत्वात्। अत एव "प्रायः प्रान्त" इति प्रायोग्रहणम्। नापि याः पूर्वतिथियुक्ता अनुपोष्यत्वेनोक्तास्तद्विषयम्। 'हन्युः पूर्वोत्तरे तिथी' इत्यादि हि तदर्थप्रतिपादकं वचनम्। तद्यथोत्तरतिथेरस्तमयविनिन्यास्त्रिमुहूर्त्ताया एव पूर्वतिथिदूषकत्वं वद्ति। तथा तस्या एकोद्यवर्त्तिन्यास्तादृश्या एवोत्तरतिथिद्रपकत्वम्। श्रन्यथा वैरूप्यापत्तेः। तथैतद् "व्यस्तं महादोष" मिति निन्दा च सकलदैवसाधारणी उपवासे। अल्पयोगेऽपि इतरेषु त्रिमुहूर्त्योग एव प्रवर्त्तमाना विरूपा स्यात्। न च घटिकार्घादिवचनान्यगतिकानि। येन तद्वपिः सहात । तेषां निन्दातिशयपरत्वेनोपपत्त्वेः। वस्तुतस्तुः तानि सर्वाएयेकादशीविषयाएयेव। वेधातिवेधादिवचनवत्। एकमूल-कल्पनालाघवात्। यान्यपि घटिकादिमात्राया अप्युपवासे ब्राह्यत्व-प्रतिपादकानि । तान्यप्यिषशब्दचाशब्दादियोगात्केमुत्यन्यायेन त्रिमु-हुत्त प्रशंसापराएयेव। एवं च "प्रायः प्रान्तः उपोष्या ही" त्यपि-वचनमेकादशीमात्रविषयमेव। प्रायो ग्रहणं च कचिद्विद्वाया अपि प्राह्यत्वात्।

यत्तु-

"अविद्धानि निषिद्धैश्चेत्र लभ्यन्ते दिनानि तु। मुह्त्तें: पञ्चभिविद्धा प्राह्ये वैकादशी तिथि:॥ तद्रद्धविद्धान्यन्यानि दिनान्युपवसेत्ररः। अविद्धानामलाभे तु पयोद्धिफलानि वा॥

## सक्देवालपमश्रीयादुपवासस्ततो भवेत्"

इत्यृश्टङ्गववनम्, तद्पि निषिद्धैरिवद्धान्युत्तरिनं त्रिमुहूर्त्तानि ततोऽधिकानि वा न लभ्यन्त इत्येवं व्याख्येयम्। त्रिमुहूर्त्तन्यूनलाभ-स्याकिवित्करत्वात्। त्रिमुहूर्त्तसत्वे एव युग्मवचनस्य तद्नुप्राहकस्य चोद्यसाकल्यवचनस्य प्रवृत्तेः। एकाद्शी त्वल्पापि परिदनगता प्राह्योति वक्ष्यते। द्रश्मीमुहूर्त्तपञ्चकवेधवत्याश्च तस्याः परिदने वर्त्तामानत्वे त्रावश्यकेऽपि तादृशवेधवत्या प्राह्यत्वम्। तत्परिदने द्वादश्यभावे गृहिणः प्रति। तद्भावश्चेवं तिथिकमे संभाव्यते। दश्चित्रका दशमी, चतुर्घिका एकाद्शी, तदुत्तरं तिस्मिन्नेव दिने चतुःपञ्चाशद्धिका द्वादशीति।

यदात्वन्त्यभागगताया एवैकादश्या उपोष्यत्वात्तादृश्या अप्यु-त्तरस्या एवोपोष्यत्विमिति हेमाद्र्यादिसंमतः पक्षः। तदा अरुणोद्य-मारभ्य मुहूत्त पञ्चकं दशम्या द्रष्टव्यम्। तदा हि सूर्योद्योत्तरं त्रिमु-हूर्त्तदशमीविद्धाया अपि ब्राह्यत्वम्। त्रिमुहूर्त्त क्षयेणोत्तरदिने तद्भावे तदुत्तरदिने च द्रादश्यभावे सर्वेषां मते नास्त्येव।

श्रन्यतिथिविषयः सार्धमुहृत्तं द्वयवेधस्तु स्योदयमारभ्येव। श्रम्णोदयवेधस्यैकादशीमात्रविषयत्वात्। तद्धिकवेधवत्या श्रिप च परिदने सर्वथा सत्त्वे त्रिमुहृत्तं न्यूनसत्त्वे वा श्रन्यतिथेरुपोष्यत्वेऽिष "श्रविद्धानामलामे तु" इति, विशेषं तस्यां विधातुं स्वामाविक-शुद्धोपवासाभिप्रायेण सार्द्धमुहृत्तं द्वयवेधवत्यास्तस्या ग्राह्यत्वा-भिधानम्। "मुहूर्त्तशब्दो घटिकाभिप्राय" इति गौडाः। तस्माद्या त्रिमुहृत्तंन्यूनया त्रिमुहृत्तं यापि वा निषद्धया पूर्वया तिथ्या युक्तोत्तरिदने त्रिमुहृत्तं न्यूनास्ति सा पूर्वेवोपोष्या युक्तेति।

हेमाद्र्याद्यस्तु केचिद्र्णाया अपि पूर्वतिथेदू पकत्ववचनान्यु-त्तरस्याश्च तादृश्या अपि श्राह्यत्वचनानि च यथा श्रुतान्येव

## मृहीत्या तथेवोप्रवासे निर्णयं मन्यन्ते ।

या तु त्रिमुहून या पूर्वितथ्या विद्धा सत्युत्तरिदने त्रिमुहूर्ता ततोऽधिका वा सोत्तरया युग्मत्वे सत्युत्तरैवाहर्मात्रस्पर्शिन्यपि पूर्वस्या अहोरात्रोभयस्पशित्वे। युम्मत्वेनोपक्रमकालगतत्वेन च तस्याः एवः प्राबल्यात्। "प्रातः संकल्पयेद्विद्वानुपवासव्रतादिक,, मित्युक्तत्वात्। उपवासे चोत्पत्तिफलविधिषु पर्युदासलक्षणया प्रजापतिवतवत्संकल्प-स्यैव विधेयत्वेन प्राधान्यात्। अग्रेतत्परिपालनमात्रकरणात्। "सा तिथिर्हब्यकव्ययोः" "सा तिथिः सकला श्रेया यस्यामुद्यतें रिब, रित्यादीनि वचनानिः यदा मध्याह्यदिमात्रानुष्ट्रेयप्रधानैकभकादिः तिथेस्तःकालास्पर्शिन्या ऋपि तस्मिन्नेच कालेऽनुष्ठानं तत्प्रत्यङ्गत्व-योग्यत्वरूपमौप्रचारिकं सङ्कल्पं प्रतिपादयन्ति । तदाः स्वरूपतः प्रातः कालमात्रसाध्यं विषयतः केवलमहोरात्रसाध्यं संकल्पमात्ररूप-मुपवासं प्रति सुतरां तत्कालवर्तिन्यास्तस्याः। यत्वेतादृशे विषये विहितकाले प्रकान्तं कालान्तरेऽपि समाप्यत इति न्यायं मूलत्वेनो-पन्यस्य तस्याभ्युदितेष्वधिकरण्ड्यवस्थापितत्वः वर्धमानेनोक्तं तद्भान्त्या। तत्राकालेऽपि प्रकान्तस्य समाप्यत्वव्यवस्थापनात्। सान्तपनीयाधिकरणं तूपन्यसितव्यम्।

यस्तुतस्तु न तस्याप्ययं विषयः। स्वकाल एवेह संकल्पक्षप-प्रधानानुष्ठानात्। व्रतशब्दोऽपि नियमपर्यायः संकल्पवाचक एव। श्रत एव "विधिप्रतिषेधात्मकमानससंकल्पक्षपाणि स्नातकव्रता-न्याह्, इत्यवतारयता विज्ञानेश्वरेण न केवलं नब्युक्तेष्वेच विधिवाक्ये-ष्विष संकल्पलक्षणाभ्युपगता। न चातिप्रसङ्ग। श्रिभियुक्तव्रतप्रसिद्धि-विषय संकल्पविशेषस्यैच व्रतत्वात्। मन्त्रत्ववत्। "स्वकर्तव्यविषयो नियतः। संकल्पो व्रतमिति श्रीदत्तः। तत्त्विग्नहोत्रसंध्यावन्दनादिविषये संकल्पेऽतिप्रसक्तम्। न च संकल्पस्य व्रतत्वे "व्रतं संकल्पयेत्" इत्यनन्वय इति वाच्यम्। 'पाकं पचति, दानं दद्यात्, इतिब्रह्मत्य-यानुग्रहार्थे प्रयोगोपपत्तेः।

या तु ताहूशी पूर्वितिथ्या युमाः सा पूर्वा। युग्मत्वादहोरात्रो-भयस्पशित्वाच। उपवासस्य चाहोरात्राभोजनविषयसंकल्परूपस्य विषयांशिताहोरात्रसाध्यत्वात्। श्रस्तमयवितन्या श्रिपि तिथेः साकल्य-चचनाचः। संकल्परूपोपक्रमणकालेऽपि सत्त्वात्। एक्रभकादितिथेर्म-ध्याह्वादाविव स्वरूपेण तत्रासत्या श्रिपि "सा तिथिः सकला ज्ञेया यस्यामस्तिमतो रिव, रिति वचनं च दैवकर्मविषयमपीत्युक्तम्। ईदृशविषय एव चोपोद्वलकं वृद्धयाज्ञवल्यवचनमपि।

"दिवा रात्रौ वर्तं यच एकमेकतिथौ गतम्। तस्यामुभययोगिन्यामाचरेत्तद्वतं वर्तौ वती" इति॥

संकर्णश्च "प्रातःकालवर्त्ता मानितिथिमेव कर्मतिथियुक्तत्वरूपा-धिकरणतयो िल्लख्या मुकातिथ्युपवासमहं करिष्य" इत्येवं कर्तव्यः। तत्कालवर्त्तितिथेः संकल्पाधिकरणत्वस्य तक्तिथियोगप्रयुक्तत्वात्। यन्त्वनेकदिनसाध्यं कर्म तत्राद्यप्रभृति करिष्य इति प्रसङ्गद्त्रोक्तम्।

एवं च दिनद्वयेऽपि खण्डायां तिथेः स्वरूपेण प्रातमात्रसाध्येऽपि परिपाल्यत्वनाहोरात्रसाध्ये उपवासं कर्मकालव्याप्तिशास्त्रेणान्यतर-दिनगताया निर्णयस्य कर्तु मशक्तत्वाद्युग्मवाक्यादेव प्रायो निर्णय इत्युपवास एव युग्मशास्त्रस्य परभाग इत्याभिप्रत्य कैश्चिद्वपवास-विषयता तस्योच्यते । वस्तुतस्त्वेकभक्तादिष्वपि कालव्याप्तिशास्त्रा-निर्णयेषु युग्मशास्त्रं निर्णायकं भवत्यवेत्युक्तम् । येषु "तूपोष्या, इत्येव श्रूयते । तान्युपवासमात्रविषयाण्येव । उपवासोत्तरदिने च भोजन्नात्मकं पारणमवश्यं कर्तव्यम् ।

40 1

"उपवासेषु सर्वेषु पूर्वाह्ये पारणं भवेत्। अन्यथा तु फलस्याद्धे धर्ममेवोपसर्पति"॥

## इतिदेवलवचनेनोपवासाङ्गत्वेन तद्विधानात्।

न च रागप्राप्तभोजनानुवादे पूर्वाह्ममात्रविधिरेवायमस्त्विति वाच्यम्। पारण्याब्दस्य कर्मसमाप्तिवचनस्वाच्छास्त्रीयकर्मसमाप्तेश्च यास्त्रीयत्वावश्यंभावात्। उद्यापनाद्वित्। "भोक्ष्येऽहं पुण्डरीकाक्षे" ति संकल्पविषयस्वात्। अप्प्राशनक्षपप्रतिनिधिविधानाच्च। तिन्नय-मानङ्गत्वे तदनुपपत्तेः। तस्य च भोजनक्षपता अभोजनियमात्म-कस्योपवासस्य भोजनेनैव समाप्तेः "भोक्ष्येऽह" मिति संकल्पमंत्र-लिङ्गात्, तत्रैव प्राचुर्येण प्रयोगाप्रयोगात्, तिद्वषययोगक्ढेरिप पारण्याब्दे वक्तुं शक्यत्वाच्चावगम्यते। अत एव "तिथ्यन्ते चोत्स-वान्ते वा वर्ता कुर्वीत पारण्" मितिपारणान्तं वर्तं क्षेयमिति च व्रतशब्दः सामान्यवचनोऽप्युपवासविषय एव। तथा "चोपवासेषु सर्वेष्वि"त्युक्तम्।

#### निगमे च—

"पूर्वविद्धासु तिथिषु भेषु च श्रवणं विना। उपोध्य विधिवत्कुर्यात्तत्त्वदन्ते च पारणम्" इति॥

#### माधवस्तु—

"तिथीनामेव सर्वासामुपवासवतादिषु। तिथ्यन्ते पारणं कुर्याद्विना शिवचतुर्दशीम्"॥

इति स्कन्दपुराणगतमादिशब्दमेकभक्तादिसंग्रहार्थत्वेन व्याख्याय "यां तिथिमुद्दिश्येतानि पूर्वेद्य विहितानि परेद्युस्तत्तिष्यन्ते, पश्चाद्रोजनं कार्यमित्याह"।

तच पारणं तिहने उपोष्यतिथ्यनुवृत्तौ यिद् दिवा तिथ्यन्त-प्रतीक्षया भोजनकालो लभ्यते तदा तिथ्यन्ते कर्तव्यम्। "तिथिनक्षत्रनियमे तिथिभान्ते च पारणम्। श्रतोऽन्यथा पारणायां व्रतभङ्गमवाष्नुयात्"॥

### इतिस्कन्दंपुरागात्।

तिथिनक्षत्रेति तिथिभेति चेतरेतरयोगो विवक्षितः। श्रमुवाद्य-गतत्वात्।

"'पूर्वविद्धासु तिथिषु भेषु च श्रवणं विना। उपोष्य विधिवत्कुर्यात्तत्त्वत्ते च पारणम्"॥

#### श्ति निगमवचने।

'तिथीनामेवे" त्यादिस्कन्दपुराणवचने चात्रमासिनर्देशाचा। तेन तिथिनियमे तिथ्यन्ते नक्षत्रनियमे नक्षत्रान्ते उभयनियमे उभायन्त इत्यर्थः। यदा तु दिवा तादृशः पारणकालो न लभ्यते तद्रा ितथ्यन्तो न प्रतीक्षणीयः। किन्तु दिवेव पारणं कर्तव्यम्।

"सर्वेष्वेवोपवासेषु दिवा पार्एिमिष्यते। अन्यथा पुरायहानिः स्याद्वते धारणपारणम्"॥ इति ब्रह्मवैवर्त्तात्।

धारणमाहारं विना। शरीरस्य उपवास इति यावत्। तदुत्तर-विने च पारणं चतुर्थकालभोजनविधिना विहितम्। तद्विहायेत्यर्थः। धारणं नक्तभोजनियमग्रहणमिति कश्चित्।

"श्रन्यतिथ्यागमो रात्रौ तामसस्तेजसो दिवा। तामसे पार्णं कुर्वस्तामसीं गतिमश्चते"॥

### इति गरुडपुरागौ।

"न रात्रौ पारणं कुर्याद्वते वै रोहिणीवतात्। तत्र निश्यपि तत्कुर्याद्वर्जियत्वा महानिशाम्"। इति भविष्योत्तरे च रात्रिपारणिनषेधाच । महानिशा सार्धयामादु-परितनो यामः। "यामत्रयोध्वंगामिन्यां प्रातरेव हि पारणम्" इति । माध्रवोदाहृतं तु वचनं तेनापि मूलालिखनाद् प्रन्थान्तरासम्वादाच नादृतम्। एवं केवलतिथिनिमित्ते उपवासे। नक्षत्रादियुक्ततिथिनिमित्ते तु जन्माष्टमीप्रकरणे वक्ष्यते।

तद्यमुपवासे सामान्यतिथिनिर्णयसंक्षेपः—

या शुद्धा त्रिमुहूर्त्तान्तमिष वृद्धा परेऽहिन ।
युग्माप्युत्तरितथ्या सैवोपोष्या केवला यथा ॥
या पूर्वतिथिविद्धापि परेऽहिन न विद्यते ।
न्यूना वा त्रिमुहूर्त्ते षु सापि पूर्वेव सम्मता ॥
त्रिमुहूर्त्ताधिका वापि पूर्वविद्धोत्तरेऽहि या ।
पूर्वया परया वा सा युग्मोपोष्येति निर्णयः ॥
उपोष्यतिथ्यभावेऽपि सङ्कर्णः प्रातरेव च ।
परेऽह्युपोष्यतिथ्यन्ते कालश्चेरलभ्यते दिवा ॥
पारणस्य तदान्ते स्यान्न चेत्पूर्वाह्न एव तत् ॥ इति ॥

एवं सामान्यतिथिविषयसकलिर्णयवाक्यैकवाक्यतयोपवासे एवं प्रकारे सकलितिथिनिर्णये सिद्धे प्रतिपदादितिथिषु अयमेवोपवा-सिवष्यो निर्णयः अमेरा योज्यते। क्वचित्कचिद्विशेषश्चोच्यते।

# अथ प्रतिपद्विचेचनम् ।

तत्र प्रतिपदुपवासे शुक्ला कृष्णा वा पूर्वेव प्राह्या। "प्रतिपत्पश्चमी, चैव उपोप्या पूर्वसंयुता"॥

इति जाबालिवचनात्।

"सप्तमी पञ्चमी चैव दशमी च त्रयोदशी। प्रतिपन्नवमी चैव कर्तव्या संमुखी तिथिः"॥

### इति पैठीनसिवचनाच ।

"प्रतिपत्पश्चमी भूता सावित्रीवरपूरिंगा। नवमी दशमी चैच नोपोष्याः परसंयुताः"॥

## इति ब्रह्मवैवर्ते ।

"द्वितीया पश्चमी वेधाइशमी च त्रयोदशी। चतुर्दशी चोपवासे हन्युः पुत्रीत्तरे तिथी॥ उपवासे सप्तमी तु वेधाद्धन्त्युत्तरं दिन" मिति।

वृद्धविशयवाक्ये चोपवासे उत्तरिवद्धाया निषेधाच । यद्यपि च सूर्यास्तपूर्वभावित्रिमुहूर्त्तात्मकसायाह्मात्रव्याप्तापि पूर्वविद्धा भवति । तथापि तत्पूर्वत्रिमुहूर्त्तात्मकापराह्णे ऽपि यदि वर्त्तते तदैव पूर्वा ग्राह्या। श्रान्यथोत्तरैव।

"संमुखी नाम सायाह्रव्यापिनी दृश्यते यदा। प्रतिपत्संमुखी कार्या या भवेदापराह्मिकी"॥ इति।

स्कन्दपुरागे विशेषाभिधानात्। इदं हि वचनं प्राप्ते पूर्व-विद्धत्वाख्ये सांमुख्ये विशेषमात्रविधायकम्। प्रातःकालिकप्रधानाङ्ग-तिर्वापे प्राप्ते प्रातःकालसामान्ये "पुरा वाचः प्रविद्तोर्निर्वपे" दिति तिष्ठिशेपविधिवत्। न त्वापराह्णिक्याः सांमुख्यविधायकम्। गौरवात्। तम् यथा देवान्तरेष्वपि युग्माग्निवचनात्प्राप्ते शुक्कप्रतिपदः पूर्व-विद्धाया प्राह्णत्वे प्रपराह्णिकत्वं विशेषं विद्धाति। तथोपवासेऽपि। पूर्वविद्धाप्राप्तविशेषात्। यम्रापराह्णिकवचनस्यानाकरत्वमभिधाय तत्रापि साकरत्वेऽपि श्रापराह्णिकपित्र्यविषयत्वं गौडिक्तम्। तिष्ठशेष-वचनस्यानर्थकापत्तेः। "प्रतिपत्सैव विशेषा या भवेदापराह्णिको। दैवं कर्म तया शेयं पित्र्यं च मनुरव्रवीत्" इति—

माधवोदाहृतव्यासवचनविरोधाचायुक्तम्।

"प्रतिपत्सद्वितीया स्याद् द्वितीया प्रतिपद्युते" त्यापस्तम्बवचनं त्यवासेतरदैवकर्मविषयम् । सामान्यवचनस्यास्योपवासमात्रविषयेः पूर्ववचनैः संकोचनात् । उपवासेऽथ नापराह्विकप्रतिपद्विषयं च । यच्च दैवान्तरेऽप्यनेन वचनेन द्वितीयाविद्धायाः प्रतिपदो विधानं तद्पि कृष्णाया न तु शुक्कायाः । तस्याः "प्रतिपदाप्यमावास्येति"पूर्व विद्धाया विधानात् । न चैदं पूर्वविद्धत्वमुपवासमात्रविषयम् । अन्येषु तु आपस्तम्बवचनाच्छुक्काप्युत्तरेवास्तिवति वाच्यम् । युग्मवचनस्योप्यासमात्रविषयय् प्रमाणाभावात् । प्रत्युत सकत्रदैवविषययुग्मान्तरसाहचर्यात्सर्वविषययवस्यैवोचितत्वात् ।

न च पूर्वविद्धोपोष्यत्वविधायकपूर्वोदाहृतवचनवशाद् युग्मवचन-वशाद् युग्मवचनस्यापि पूर्वविद्धाविधायकस्य प्रतिपदंशे उपवास एवोपसंहारो युक्तः। तेषासुभयप्रतिपिहृषयंत्वेन युग्मवचनस्य च शुक्कप्रतिपन्मात्रविषयत्वेन भिन्नविषयत्वात्। कृष्णप्रतिपदर्थमावश्य-कैस्तैरेव वचनैर्थसिद्धावेत।स्यानर्थक्यापत्तेश्च। न च पूर्वविद्धोपोप्य-त्वप्रतिपादकान्यि। युग्मवचनवशात्।

''एकादशी तथा षष्टी अमावास्याः' चतुर्थिका। उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेग संयुताः"।

इति चचनवशाच शुक्कप्रतिपद्विषयाग्येव।

कृष्णा तूपवासेप्युत्तरैव "प्रतिपत्सद्वितीया स्यादि" ति वचना-दिति माधवमतमपि युक्तम्। सर्वदैवविषयाद् युग्मवाक्यादेवोपवा-सेऽपि पूर्वविद्धासिद्धौ तन्मात्रविषयाणामन्वयतो व्यतिरेकतश्च प्रवृत्तानां तेषां सर्वेषामानर्थक्यप्रसङ्गात् । उपवासप्रहणस्यो-पलक्षणत्वप्रसङ्गाद्वा। श्रस्मन्मते तु सर्वाणि सार्थकानि । पूर्ववचनैरुपवासे पूर्वविद्धा-यामुभस्यां विहितायां युग्मापस्तम्बवचनयोर्द्देवान्तरेषु शुक्करुष्णभेदेन पूर्वोत्तरविद्धाविधानार्थत्वात् । श्रापरािककत्वं च देवान्तरेऽष्विप शुक्कायाः पूर्वविद्धाया श्रपेक्षितमेव । "प्रतिपत्संमुखी" ति वचनेन पूर्व-विद्धामात्रे तिद्धधानादित्युक्तम् । तदभावे तु देवान्तरेष्वऽिप सोत्तरेव । "प्रतिपत्सद्धितीया स्यादिति" सामान्यवचनात् । श्रत एव सायाह-मात्रव्यापिन्या श्रपि पूर्वस्या श्रनुकल्पत्वेन श्राद्धत्वं माध्योक्तमुपे-क्षितम् । पूर्वोदाहृतवचने उत्तराद्धे प्रतिपद् श्रापरािह्वकत्वविधानेन पूर्वाद्धोक्तस्य सायाह्मात्रव्यापित्वेन संमुखत्वस्य तिथ्यन्तर-विषयत्वप्रतीतेः ।

#### तद्यं संक्षेपः।

उपोच्या प्रतिपत्पूर्वा शुक्का कृष्णा तथैव च। यद्यसावपराह्णे स्यात्कात्स्नेनेकदिशापि वा॥ दैव।न्तरेषु शुक्के च पूर्वा साण्यापराह्णिकी। चेन्नापराह्णिकी सर्वा या पूर्वोक्ता परेव सा॥ दैवान्तरेषु कृष्णा तु परा सर्वेति निर्णयः।

## अथ हिलीयाविवेचनम् ।

द्वितीया तु कृष्णा पूर्वा, शुक्का परोपोष्या॥
"तृतीयैकादशी पष्टी तथा चैवाष्टमी तिथिः।
चैधादश्रस्ताद्धन्युस्ता उपवासे तिथीस्विमाः"॥

#### इति नारदीयवचने।

"तृतीयास्ववेधेन पूर्वा हितीयां तत्प्रयुक्तोपवासे दूषयती" रयुक्या प्रतीयमानस्य तृतीयाविद्धहितीयानिषेधस्य—

"एकादश्यष्टमी षष्ठी द्वितीया च चतुर्दशी। त्रयोदशी उपोष्याः स्युः श्रमावास्या परान्विताः"॥

इति विष्णुधर्मोत्तरगतस्य च ति विधिविरोधे शुक्ककृष्णवाक्याभ्यां व्यवस्थाश्रयणात् । इदं हि वचनद्वयमेतदर्थमेवेत्युक्तं सामान्य-निर्णये । दैवान्तरेष्वप्येषेव व्यवस्था । युग्माश्चिवाक्यस्य, "प्रतिपत्स-द्वितीया स्याद्दितीया प्रतिपद्युते" त्यस्य च पूर्ववदेव व्यवस्था-पनात् ।

केचिद् युग्मवाक्यस्य स्वत एव शुक्कपक्षविषयत्वं मन्यन्ते। चतुर्दशीपौर्णमासीयुग्मसाहचर्यात्। सर्वेषामिष युग्मानां शुक्कपक्ष-गतत्वप्रतीतेः। तद्युक्तम्। सामान्यविषययुग्मादिश्रुतेः संनिधिरूपेण साहचर्येण संकोचियतुमशक्यत्वात्। पक्षद्वयवर्तिप्रतिपदमावास्या-युग्मसाहचर्याविशेषाच। तस्मादुभयपक्षगतिथिविषयमेव। युग्म-वाक्यवाक्यान्तरिवरोधे कचिच्छुक्करूण्णवाक्याभ्यां व्यवस्थाप्यते परम्।

नजु सामान्यविधिनैवापवासेऽपि परविद्धासिद्धौ पुनस्तत्र तस्या विधिरनर्थकः। नानर्थकः। सामान्यविधिद्धयेन पूर्वविद्धायां परविद्धा-यां च सर्वत्र प्राप्तायामुपवासे वचनान्तरेण परविद्धानिषेधे कृते तत्रैव कदाचित्तस्या त्रपि प्राप्त्यर्थम्। तस्यापेक्षितत्वात्। श्रन्यथोपवासे सामान्यवचनं वाधित्वा परविद्धा न कर्चव्यैव स्यादिति। सामान्य-वचनसंवादिनां तद्विरुद्धानां च विधिरूपाणां निषेधरूपाणां चैकतिथि-विषयाणां विशेषवचनानामियमेव गतिः। या च कृष्णद्वितीया उपवासेऽन्यत्र वा पूर्वा ग्राह्या, सा यदि पूर्वाह्ले प्रविष्टा भवति तदैव ताद्रशी ग्राह्या। नो चेत्सापि परैव।

"प्रतिपत्संमुखी कार्या या भवेदापराह्णिकी। पौर्वाह्मिकी च कर्तव्या द्वितीया तादृशी विभो"॥

### इति स्कन्दपुरागात्।

## तादृशी संमुखी पूर्वविद्धेत्यर्थः।

A.

द्दं च वचनं कृष्णद्वितीयाविषयमेव। तत्र प्राप्ते पूर्वविद्धत्वे पौर्वाह्मिकत्विवशेषमात्रविधाने लाधवात्। शुक्कायां पूर्वविद्धत्वस्या-विधेयत्वेन गौरवात्। श्रत्र च वाक्ये द्वयोरेवोपादानाद् द्वेधाविभक्त-दिनमागाद् द्वावेव पूर्वाह्मापराह्मौ यद्यपि भासेते। तथापि सायाह्मात्र-व्यापिन्यामविद्यमानस्यापराह्मिकत्वस्य द्वेधाविभागेनासंभावादपरा-ह्यापिन्यामविद्यमानस्यापराह्मिकत्वस्य द्वेधाविभागेनासंभावादपरा-ह्यापिन्यामविद्यमानेव श्राह्मत्वात्पूर्वाह्मोऽप्यहः पूर्वो भाग इति योगेन पश्चधाविभागेनेव श्राह्मत्वात्पूर्वाह्मा । तत्र प्रविद्या पूर्वा श्राह्मा।

तेन या पूर्वेद्युः प्रातःकालं सर्वं परित्यज्य प्रवृत्ता परेद्यु स्त्रि-मुहूर्ता ततोऽधिकां वा भवति। सा छण्णापि परेव। पूर्वेद्युः पौर्वा-हिकत्वाभावात्। त्रिमुहूर्त्त सत्त्वेन च परिवद्धवचनानां प्रवृत्तेरिति पौर्वाहिकवचनस्य व्यतिरेकतः फलम्। न तुया पूर्वेद्युः सर्वं प्रातःकालं परित्यज्य प्रवृत्ताप्युत्तरिद्ने नास्त्येव त्रिमूहूर्त्त न्यूना चा साप्युत्तरेति। तत्र परिवद्धावचनानामप्रवृत्तेः। परिशेषात्पूर्वस्या एव प्राह्यत्वात्। इदं च वचनं प्राच्या न लिखन्ति।

### तद्यं निर्ण्यः।

शुक्रा द्वितीया सर्वेषु दैवेषु परयुग् भवेत्। कृष्णा तु पूर्वा तेष्वेव पूर्वाह्वे यदि सा भवेत्॥

# अथ तृतीयाविवेचनम्।

तृतीया तु रम्भावतातिरिक्तेषु उपवासादिसकलदेवकार्येषु चतुर्थीयुतेव प्राह्या।

"रम्भाख्यां वर्जियित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम । श्रन्येषु सर्वकार्येषु गरायुक्ता प्रशस्यते"॥

## इति ब्रह्मचैचत्त वचनात्।

गणो गणेशस्तेन तद्दैवत्या चतुर्थी । सर्वग्रहणात्।

"पकादश्यष्टमी षष्टी पौर्णमासी चतुर्दशी। अमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः"॥

इति वृहस्पतिवचने उपवासग्रहणं तृतीयांशे सकलदैवकार्यमुप-लक्षणम् । एतस्यैव चतुर्थीयुक्ततृतीयाविधेरुपोद्वलिका—

''चतुर्थीसंयुता या च सा तृतीया फलप्रदा। अवैधव्यकरी स्त्रीणां पुत्रपौत्रप्रदायिनी,,॥

इति प्रशंसा आपस्तम्बाद्युका।

"तृतीया तु न कर्तव्या द्वितीयासंयुता तिथिः। या करोति विमूढा स्त्री पुरुषो वा शिखिध्वज ॥ द्वितीयासंयुतां तात पूर्वधर्माद्विलुप्यते। विधवात्वं दुर्भगत्वं भवेन्नास्त्यत्र संशयः"॥

्इति स्कन्दपुराणाद्युक्तो निन्दासहितो निषेधश्च। निषेधस्यापि रम्भावतव्यतिरिक्तविषयत्वं स्कन्दपुराण एव दर्शितम्।

"द्वितीयया तु या विद्धा तृतीया न कदाचन। कर्तव्या व्रतिभिस्तात धर्मकामार्थतत्परैः"॥

'विहायैकां तु रम्भाख्यां तृतीयां पुर्यवर्धनीमि' ति।

निषेधप्रयोजकश्चात्र द्वितीयावेधो न सामान्यरूपस्त्रिमुहूर्त्तात्मक एव। किन्तु दशम्या इव कलाकाष्ठादिरूपोऽपि। श्रत एव च तृतीयापि चतुर्थीयुता श्रव्पाप्येकादशीवद् श्राह्या। न तु त्रिमुहूर्त्तत्वकर्मकाल-व्याह्याद्याद्यस्तस्याम्। "कला काष्ठापि वा चैव द्वितीया संप्रदृश्यते। सा तृतीया न कर्तव्या कर्तव्या गणसंयुता"॥

#### इति स्कान्दात्।

"द्वितीयाशेषसंयुक्तां तृतीयां कुरुते तु यः। स याति नकरं घोरं कालसूत्रं भयंकरम्"॥ "द्वितीयाशेषसंयुक्तां या करोति विमोहिता। सा वैधव्यमवाप्नोति प्रवदन्ति मनीषिणः"॥

इति निन्दार्थवादे शेषशब्दमात्रश्रवणाञ्च । श्रन्यथा "द्वितीया-संयुक्ता" मित्येवावश्यत् । श्रयं चाल्पवेधप्रयुक्तोऽपि निषेधस्तत्प्रयु-कश्राल्पाया अप्युक्तरस्याः परिष्रहो गौरीदेवत्यव्रतविषय एव । "विहायेकां तु रम्भाख्या" मिति पर्युदासे तत्सदृशानामेव व्रतान्तराणां प्रतीतेः । निजव युक्तमन्यसदृशार्थ इति न्यायात् । तत्रेव तथा शिष्टसमाचाराञ्च । व्रतान्तरेषु तु सामान्यविधेश्च । ब्रह्मवैवर्त्तगतात्त्रि-मुद्दूर्तद्वितीयाविद्धाया एव वर्जनम् , त्रिमुद्दूर्त्ताया एव चतुर्थीयुक्ताया प्रहणं युक्तम् । न च ब्रह्मवैवर्त्तेऽपि "रम्भाख्यां वर्जयित्वे" ति पर्युदासाद् गौरीव्रतानामेव ग्रहणं स्यादिति वाच्यम् । तत्रासदृ-शानामपि ग्रहणार्थमेव "सर्वकार्येष्व" त्युक्तत्वात् । श्रत एव वैशाख-शुक्कतृतीयाख्याक्षयतृतीयाव्रतमप्युक्तरविद्धायामेव कर्तव्यम् । विशे-पतोऽपि तत्र तद्विधिः पूर्वानिषेधश्च नारदीये—

"वैशाखे सितपक्षे तु तृतीया रोहिणीयुता। दुर्लभा बुधवारेण सोमेनाऽपि युता तथा॥ रोहिणीबुधयुक्तापि पूर्वविद्धा विवर्जिता। भक्त्या कृतापि मान्धात १ पुरायं हन्ति पुरा कृतम्॥ गौरीविनायकोपेता रोहिणीबुधसंयुता। विनापि रोहिणीयोगात्पुरायकोटिप्रदा सदा" इति॥

यदा तु चतुर्थीयुक्ता किञ्चिद्धि न लभ्यते। तदा गौरीव्रतेष्विप त्रिमुहूर्त्तालाभे चेतरेष्विप द्वितीयायुतापि ब्राह्या।

"पकादशी तृतीया च षष्ठी चैव त्रयोदशी। पर्वविद्धापि कर्तव्या यदि न स्यात्परेऽहनि"॥

### इति वृद्धवशिष्ठवचनात्।

रम्भावते तूपवासरूपे श्रनुपवासरूपे च द्वितीयाविद्धेव श्राह्या। "कृष्णाष्टमी बृहत्तापा सावित्रीवटपैतृकी। श्रनङ्गत्रयोदशी रम्भा उपोष्याः पूर्वसंयुताः"॥

#### इति निगमात्।

"बृहत्तपा तथारम्भा सावित्रीवटपैतृकी। कृष्णाष्ट्रमी च भृता च कर्तव्या संमुखी तिथिः"॥ इति स्कन्दपुराणाञ्च।

एवं सित "युग्माग्नी" ति युग्मवचनमि वचनान्तरवशाद्रम्भा-वतविषयमेव। यत्तु "तृतीयायाः शुद्धाया श्राधिक्येऽपि शुद्धामिप हित्वा श्रिष्ठका चतुर्थीयुक्तैव गौरीवतेषु श्राह्ये त्येतावत्पर्यन्तं माधवेनोक्तम्। तत्र पूर्वस्यां निषेधाप्रवृत्तेविधेश्चेद्वग्विषयस्यादर्शनाद्य-द्येतावत्पर्यन्तं शिष्टाचारस्तदा स एव मूलम्।

#### तद्यं संक्षेपः।

रम्भाभिन्ने षु सर्वेष्वप्युपवासादिकमंसु ।
तृतीया गणिवद्धा। स्यान्न तु विद्धाः द्वितीयया ॥
गौरीव्रतेषु तत्त्याज्या कलयापि द्वितीयया ।
युकाः मुहर्त्तमात्रापि चतुर्थीयुक्तु शस्यते ॥
यदा चतुर्थ्या स्वल्पापि त्रिमुहर्ताथवा न सा ।
गौरीव्रतेऽन्यदेवे च तदा पूर्वापि गृह्यते ॥
रम्भावते तु पूर्वेव तदलाभे परा भवेत् ।

# ग्रथ चतुर्थीविवेचनम्।

(१)
चतुर्थी तु विनायकनागगौरीव्रतानि उपवासपूजादिरपाणि
विहायान्यदेवताप्रीत्यर्थे उपवासे व्रतान्तरे वा पश्चमीयुता प्राह्या।
"युगभूताना" मिति युग्मवाक्पात्।

(१) अयमंशः पार्श्वभागे लिखितो वर्त्तते— श्रावणकृष्णचतुर्थ्यां संकष्टचतुर्थीवतम्। स्कान्दे— "श्रावणे बहुले पक्षे चतुर्थ्यां तु विधूद्ये॥ गणेशं पूजियत्वा तु चन्द्रायार्धे च दीयते" इति।

इयं चन्द्रोदयव्यापिनी ग्राह्या। "कर्मणो यस्य यः कालः" इति चचनात्। तत्काले चन्द्रच्यंदानिवधानेन चन्द्रोदयव्रतता। 'चन्द्रोदय-वते चैव तिथिस्तात्कालिकी स्मृते' ति चचनाच्च दिनद्वये चन्द्रोदये सत्त्वेऽसत्त्वे वा पूर्वा ग्राह्या। "चतुर्थी च तृतीयाया" मिति ब्रह्मवैवर्त्तात्।

गरोशगोरीबहुलाव्यतिरिक्ताः प्रकीर्तिकाः । चतुर्थ्यः पञ्चमीविद्धा देवतान्तरयोगतः॥

इति चचनाचा।

न च तृतीयाविद्धाविधायकानि वचनानि दिवा त्रिमुहूत्त वेधे सत्येव प्रवत्त न्ते न रात्रियागमात्र इति च।च्यम्। रात्रिसाध्यकर्मसु रात्राविष वेधस्य जन्माष्ट्रमोप्रकरणे माधवादिभिर्दिशितत्वात्। अत एव महालक्ष्मीव्रतसमापने दिनद्वयेऽष्टम्याश्चन्द्रोद्व्यापित्वे—

कृष्णपक्षेऽप्रमी चैच कृष्णपक्षे चतुर्दशी। पूर्विचिद्धेव कर्तव्या परिचद्धा न कुत्रचित्"॥ इति वचनात्पूर्विचिद्धा प्राह्योत्युक्तं हेमाद्री मदनरतने च।

यानि तु "चतुर्थी गणनाथस्ये" त्यादीनि वचनानि। तानि सिद्धिविनायकादिवतिविषयकाणि। तेषु मध्याह्मस्य कर्मकाल-त्वात्। "प्रातः शुक्रुँ" रिति वचनात्। श्रत एव माध्यवेन मध्याह्मस्य कर्मकालत्वमङ्गीकृत्येव विनायकवते "मध्याह्मव्यापिनी ग्राह्ये" त्युक्तम्। तस्याद्वभयत्र चन्द्रोदये सत्त्वेऽसत्त्वे वा पूर्वेवेति न्याय्यः पन्था इत्यलं बहुनेति कृत्यरत्नावल्याम्।

"एकाद्शी तथा षष्ठी श्रमावास्या चतुर्थिका। उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः"॥

### इति वृद्धवसिष्ठवचनाच ।

विनायकनागवतयोस्तु मध्याहृव्यापिनी श्राह्या। तत्र मध्याहृस्य कर्मकालत्वात्।

"प्रातः शुक्कतिलेः स्नात्त्वा मध्याह्ने पूजयेन्नृप"

इति गरापतिकल्पे।

युगं मध्यन्दिने यत्र तत्रोपोप्य फर्गिश्वरान्॥ श्रीरेगाप्याय्य पञ्चम्यां पारयेत्रयतो नरः। विषाणि तस्य नश्यन्ति न ते हिंसन्ति पन्नगाः"॥

इति पुराणवचने च माधवोदाहते मध्याहे विनायकनाग-पूजाविधानात्। युगं चतुर्थी।

अत एव-

"चतुर्थीं।गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते। मध्याह्मव्यापिनी सा तु परतश्चेत्परेऽहिन"॥

इति बृहस्पतिवचने स्पष्टमेव मध्याह्रव्यापिन्या विनायकव्रत ग्राह्यत्वमुक्तम् । श्रत्र च "परतश्चेत् परेऽहनी" ति परेद्युरेवः मध्याह्मव्याप्तिपक्ष एव परिवद्धाविधानात् इतरेषु सर्वेष्वपि पक्षेषु तृतीयायुक्तेव विनायकव्रते ग्राह्या।

एवं--

"चतुर्थीसंयुता कार्या तृतीया च चतुर्थिका। तृतीयया युता नैव पञ्चम्या कारयेत्कचित्"॥ इति ब्रह्मवैवत्ते तृतीयायुक्तचतुर्थीविधिः। द्वितीया पश्चमी वेधाहशमी च त्रयोदशी। चतुर्दशी चापवासे हन्युः पूर्वेत्तरे तिथी॥

इति पञ्चम्याः पूर्वतिथिदूषकत्ववचनात्तद्युक्तचतुर्थीनिषेधश्च विनायकवतविषय एव । अत एव ब्रह्मवैवत्त<sup>९</sup> एव वचनान्तरम्—

"चतुर्थीसंयुता या च सा तृतीया फल बहा। चतुर्थी च तृतीयायां महापुरायफलप्रदा॥ कर्तव्या व्रतिभिवेत्स गरानाथसुताषिराणि ति।

गगानाथं सुतरां ताषयतीति तद्दैवत्योपवासाद्यङ्गभूतेत्यर्थः।

नागव्रते तु पूर्वेद्युरेव। मध्याह्रव्याप्तौ पूर्वा। कर्मकालव्याप्तिप्रा-वल्यात्। श्रन्येषु सर्वपक्षेषूत्तरा। पञ्चम्या नागतिथित्वेन तद्योगस्य तद्वते प्रशस्तत्वात्। युग्मादिसामान्यवचनाच। तृतीयायुक्त-सामान्यवचनानां ब्रह्मचैवर्त्तवचने विनायकव्यतिषये व्यवस्थापनात्। गौरीव्रते तु गौरीदैवत्यतृतीयायोगस्य प्रशस्तत्वाकृतीयायुत्तेव प्राह्या।

"जया च यदि संपूर्णा चतुर्थी हसते पुनः। जया सैव हि कर्तव्या नागविद्धां न कारयेत्"॥

इति द्वितीयदिने हासेन चतुर्थ्याः पश्चमीविद्धत्वे संपूर्णदिनव्या-पित्वेन संपूर्णा तृतीयापि चतुर्थीवते श्राद्या न त्वतिदृष्टा पश्चमीयुक्ता चतुर्थीति केमुत्यन्यायेन तृतीयायुक्तचतुर्थीविधानस्य गौरीवत-विषयत्वस्यैचोचितत्वाच ।

श्रत एव—

गणेशगौरीबहुलाब्यतिरिक्ताः प्रकीत्तिताः । चतुर्थ्यः पश्चमीविद्धा देवतान्तरयोगतः"॥

इत्यपि वचनं ब्रह्मधैवर्त्तत्वेन मदनरत्न।दिषु लिखितम्।

1

"गौर्याश्चतुर्थी वदधेनुपूजा दुर्गार्चनं दुर्भरहोलिके च। वत्सस्य पूजा शिवरात्रिरेताः परा विनिष्ननित नृपं सराष्ट्रम्"॥ इति पुराणसमुचयवचनं च।

गौर्याः गौरीवतस्य सम्बन्धिनी चतुर्थी । धेनुपूजा तत्सम्बन्धिनी बहुला चतुर्थी । वत्सस्य पूजा वत्सद्वाद्शी ।

तद्यं निर्णयः।

गरोशनागव्रतयोरुपवासादि स्पयोः।

मध्याह्नव्यापिनी ब्राह्या चतुर्था तत्र ताहशी॥

परैव चेत्परा नो चेत्पूर्वा सर्वत्र गाणपे।

नागव्रते ताहशी चेत्पूर्वेच तदियं तथा॥

श्रन्यथा सर्वपक्षेषु परा गौरीव्रतेष्वपि।

तृतीयया युता ब्राह्या चतुर्थी हासतो यदि॥

परेद्युः पश्चमीविद्धा पूर्वेद्युः सकलं दिनम्।

तृतीयैव तदा तस्यामप्युत्तरिधिव्रतम्॥

गौर्या कार्य सर्वथात्र नागविद्धा निषिध्यते।

यतद्वतातिरिक्तेषु त्पवासादिकर्मसु। नागविद्धेव पूर्वापि तदलाभे चतुर्थिका॥

# ग्रथ पञ्चमीविवेचनम्।

पश्चमी त्पवासादिसर्वकर्मसु चतुर्थीविद्धैव प्राह्या। "युगभूताना" मिति वचनात्। "पश्चमी सप्तमी चैवे" ति पूर्वोदाहतपैठीनिस-वचनाच्च। "प्रतिपत्पश्चमी चैव उपोष्या पूर्वसंयुते" ति जाबालि-वचनेन । "प्रकादशी तथा षष्ठी"ति पूर्वोदाहतगार्थवचनेन चोपवासे विशेषतः पूर्वविद्धाविधानात्। "प्रतिपत्पश्चमी भूता" इति ब्रह्मचै-वर्त्वचनेन "तृतीयैकादशी षष्ठी" ति नारदीयवचनेन तथैव परिवद्धानिपेधाच।

यत्तु "पश्चमी तु प्रकर्तव्या षष्ठ्या युक्ता तु नारदे"ति ब्रह्मवैवर्त्त-च त्रनं परविद्धाविधायकम् । तत् "स्कन्दोपवासे स्वीकार्या पश्चमी परसंयुते" ति तत्रत्याद्दे ववस्वनाद्वाक्यशेषस्थानीयात्स्कन्दवतिषयं नागवतिवषयं च ।

"श्रावणे पश्चमी शुक्का सम्प्रोक्ता नागपश्चमी। तां परित्यज्य पश्चम्यश्चतुर्थीसहिता हिताः"॥

इति मदनरत्नलिखिताचारसम्वादिचचनात् ।

श्रत एव नागपश्चमीमात्रोपलक्षणमेतत्। सर्वथा तथाचारात्। श्रत्र "तां परित्यज्य चतुर्थीविद्धा श्राह्या"इत्युक्त्या तस्याश्चतुर्थीविद्धाया निषेधावगमात्। त्रिमुहृत्तं चतुर्थीयुक्ता पूर्वेद्युः, परेद्युश्च त्रिमुहूर्त्तां नागपश्चमी परा। श्रन्यथा पूर्वेवेति द्रष्टव्यम्।

हेमाद्रिगौंडाश्च फेचित्पञ्चमीविषये विरुद्धमिदं वचनद्वयं शुक्रकृष्ण-भेदेन व्यवस्थापन्ति। केचित्तु पित्र्यदैवविषयत्वेन । तद्द्वयमि

"चतुर्थीसंयुता कार्या।पञ्चमी परया न तु। दैवे कर्माणि पित्र्ये च शुक्कपक्षे तथाऽसिते"॥

इति हारीतवचनेन माधवाद्यदाहतेन विरुद्धम् । अत्र पित्र्यग्रहणं दृष्टान्तत्वेन । याप्युपवासतदितरकर्मविषयत्वेन पूर्वोत्तरिवद्धयोर्व्य-वस्था द्वितीया हेमाद्रिणोक्ता। सापि या पश्चमी परसंयुता स्वीका-र्या सा "स्कन्दोपवास" इति वचनेनैव परविद्धाया विषयविशेषे व्यवस्थापनाद्यवस्थापकान्तरानपेक्षणाद्युक्ता । अत एव चोपवासे पूर्वविद्धाविधायकैः सामान्यविषयस्य युग्मवचनस्य तत्रेवोपसंहार इस्यपि न युक्तम् । पर्वविद्धाया उपवासविषयत्वे उत्तरविद्धायाश्च स्कन्दत्रतमात्रविषयत्वे इतरेषु न कापि इति संदेहप्रसङ्गात्। युग्मवाक्यस्याप्युपवासविषय एव परभागस्योक्तत्वाच्च । वचनान्त-रेष्वप्युपलक्षणत्वेनोपवासत्रहणोपपत्ते रुपसंहारकत्वासामर्थ्यात्।

#### तस्मात्—

"सर्चिस्मन्तुपवासादौ पक्षयोः शुक्करूणयोः। पञ्चमी पर्वविद्धेव स्कन्दनागवते परा"॥

## अथ पष्टीविवेचनम्।

षष्टी तु स्कन्दवतातिरिक्ते सर्वत्रोपवासादी सप्तमीविद्धा प्राह्या। "षरामुन्यो" रिति युग्मवाक्यात्।

"एकादश्यष्टमी षष्टी पौर्णमासी चतुर्दशी। अमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः"॥

इति विष्णुधर्मोत्तराच । उपवासग्रहणं पूर्ववत् ।

"नागविद्धा च या षष्टी शिवविद्धा च सप्तमी। दशस्येकादशीविद्धा नोपोष्याः स्युः कथंचन"॥

इति शिवरहस्यसौरपुराग्योः।

"नागविद्धा तु या षष्ठी मद्रविद्धो दिवाकरः। कामविद्धो भवेद्धिषणुर्न ग्राह्यास्ते तु वासराः"॥

इति च निगमे पूर्वविद्धानिषेधात्। नागः पश्चमी। शिवो रुद्धाष्टमी। दिवाकरः सप्तमी। कामस्त्रयोदशी। विष्णुद्धादशी। निषेधप्रयोजकश्चात्र पश्चमीवेधो न सामान्यरूपस्त्रिमुहूर्त्तात्मकः। किं तु षरामुहूर्त्तात्मकः।

"नागो द्वादशनाङीभिद्विषञ्चदशभिस्तथा। भूतोऽष्टादशनाङीभिद्वेषयन्त्युत्तरां तिथिम्"॥ इति स्कन्दपुराणवचनात्। स्कन्दषष्ठी तु पञ्चमीयुतैवोपोष्या । "कृष्णाष्ट्यी स्कन्दषष्ठी शिवरात्रिचतुर्दशी । एताः पूर्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्" ॥

## इति ब्रह्मवैवर्त्तवचनात्

कृष्णाष्ट्रमी कृष्णपक्षगताष्ट्रमी। व्रतकाग्डगतरुद्रदेवत्यकृष्णाष्ट्रमी। समाख्यातवतसम्बन्धिनी वा। जन्माष्ट्रमोत्यपि कश्चित्।

ननु षर्मुहूर्त्तमितपञ्चमीवेधवत्यां स्कन्दव्रतमिष न कर्तुमहिति।
"नागो द्वादशनाडीभि" रिति वचनात्। इदं हि वचनं पूर्वविद्धाकर्त्तव्यविषयमेव युक्तम्। न तूत्तरिवद्धाकर्त्तव्यविषयम्। तदा हि षर्मुहूर् र्त्तात्मकपञ्चमीयुक्तायामेव पूर्वस्यां तेषामकर्तव्यत्वे त्रिमुहूर्त्ताधिकक्षयासंभवेनोत्तरिदने तादृश्यास्त्रिमुहूर्त्तसत्त्वावश्यंभावेन।

"एकादशी तृतीया च षष्ठी चैव त्रयोदशी। पूर्वविद्धापि कर्तव्या यदि न स्यात्परेऽहनि"॥

इति उत्तरविद्धाकर्त्तव्यविषयवशिष्टवचनानुपपत्तेः।

तिथिक्षयवशादुत्तरविद्धाऽलाभे स्कन्दवतवद्न्यान्यपि व्रतानि पूर्वविद्धायामेव कर्तव्यानीत्यर्थे प्रमाणत्वेनेदं वचनमुदाहरतो माधव-स्याप्ययमेवाभिप्रायो लक्ष्यते।

श्रत्रोच्यते। "नागो द्वादशनाडीभि"रित्येतत्तावद्दूषकतानुवादेन नाड़ीविशेषविधायकं यत्र पश्चमीविद्धा षष्ठी निषिद्धा तद्विषयमेव-युक्तम्। वशिष्ठवचनं तु यदि परेऽहन्येकभुक्तादिकाले मध्याह्नादौ षष्ठी न स्यात्, किन्तु पूर्वेऽहन्येव स्यादिति व्याख्यानेन सामान्यतः सर्वत्र निषिद्धाया नागविद्धायाः षण्मुहृत्त वेधवत्या श्रपि एकभुक्तादौ प्रतिप्रसावर्थम्। युक्तं चैतत्। कलशास्त्रस्य प्रवलत्वात्। श्रत एव हेमाद्रिणापि द्वादशनाड्यादिवेधस्य नक्तेकभुक्ताद्व्यतिरिक्त-विषयत्वमुक्तमिति।

#### तस्मादेवं निर्णयः--

स्कन्दीयान्येषु सर्वेष्वप्युपक्षसादिकर्मसु।

परिवद्धेव षष्टी स्यान्नागविद्धा न किंहिचित्॥

दूषको नागवेधश्च षरामुहर्त्तात्मको मतः।

परामुहर्त्तिमतेनापि युता नागे न या भवेत्॥

स्कन्दोपवासे स्वीकार्या सेव षष्टी बि निर्णयः।

## अथ सप्तमीविवेचनम्।

सप्तमी त्पवासेऽन्यत्र पूर्वविद्धेव याह्या। "परमुन्यो" रित्यादि युग्मशास्त्रात्। "पञ्चमी सप्तमी चैबे" त्यादि पैठीनसिवचनाच।

"षष्ठ्येकाद्श्यमावास्या पूर्वविद्धा तथाष्ट्रमी। सप्तमो परविद्धा च नोपोष्यं तिथिपञ्चकम्"॥ इति स्कन्दपुरागो परविद्धानिषेधाच

न च-

"षष्ठ्या युता सप्तमी च कर्तव्या तात सर्वदा। षष्ठी च सप्तमी यत्र तत्र संनिहितो रविः"॥

इति स्कन्दपुरागात्,

"पष्टीसमेता कर्तव्या सप्तमी नाष्टमीयुता। पतङ्गोपासनायेह पष्ट्यामाहुरुपोपराम्"॥

इति भविष्यत्पुराणवचनाच,

सौरोपचास एव सप्तमी पूर्वविद्धा युक्ता नान्यत्रेति शङ्कनीयम्।

"सप्तमी नाष्टमीयुक्ता न सप्तम्या युताएमी। सर्वेषु व्रतकल्पेष्व" ति ब्रह्मवेवक्त वचनात्।

यदा प्रवेद्युरस्तमयपर्यन्ता पर्छा, परंदुश्च क्षयवशादप्रम्या विद्धा सप्तमी, तदा गुणानुरोधन प्रधानलापस्यान्याय्यत्वान्तिपेधन मितकम्याप्युत्तरिवद्धां गाँगाकालत्वेन स्वीकृत्य तर्त्रवापवासादि सर्वे कार्यम्।

तस्मात्—

'सर्वत्राप्युपवासादो पूर्वविद्धेव सप्तमी। प्राह्या तस्या अलाभे तु परविद्धापि गृद्धाताम्"॥

## अथाएमीविवेचनम्।

श्रष्टमी तु शुक्कात्तरा, क्रणा च पूर्वा उपवासादिसर्वकर्मसु याह्या।

"शुक्कपक्षेऽष्टमो चैच शुक्कपक्ष चतुर्दशा।
पूर्वविद्धा न कर्तव्या कतव्या परसंयुता॥
उपवासादिकार्येषु एष धर्मः सनातनः।
कृष्णपक्षेऽष्टमी चैच कृष्णपक्षे चतुर्दशी॥
पूर्वविद्धा तु कतव्या परविद्धा न किंहिचित्।
उपवासादिकार्येषु एष धर्मः सनातनः"॥

इति निगमवचनात्। एवं सति 'वसुरन्ध्रयो' रिति युग्म-वचनेन—

"श्रष्टमी सप्तमीयुक्ता सप्तमी नाष्ट्रमोयुता। नवम्या सह कार्या स्याद्ष्टमी नात्र संशयः"॥

#### इत्यादीनि पदापुराणादिवचन।नि च शुक्कपक्षाष्टमीविषयाणि।

द्र्वाष्टमी तु शुक्कापि पूर्वविद्धेव प्राह्या। "श्राघणी दौर्यानवमी दूर्वा चैव हुताशनी॥ पूर्वविद्धेव कर्तव्या शिवरात्रिर्वलेदिनम्"॥

#### इति बृहद्यमवचनात्।

हुताशनी होलाका चिह्नवतिथिया। रम्भातृतीयेति कश्चित्॥

'शुक्काष्टमी तिथियां तु मासि भाद्रपदे भवेत्। दुर्वाष्टमी तु सा ज्ञेया नोत्तरा सा विधीयते"॥

इति हेमाद्रिमद्नरत्नधृतपुराण्समुचयचचनाच ।

इदं च दूर्वाव्रतं ज्येष्ठामूलरहितायां भाद्रशुक्काष्टम्यां सिह्रस्थे सूर्ये त्रगस्त्येऽनुदिते मध्याह्रव्यापिन्यां कर्त्तव्यं नित्यं च।

"शुक्को भाद्रपदे मासि दूर्वा संज्ञा तु याष्ट्रमी। सिंहार्का एव कर्तव्या न कन्यार्के कदाचन। सिंहस्थे सोत्तमा सूर्येऽनुद्दिते मुनिसत्तमे"॥

#### इति स्कन्दपुराणात्।

"मुह्र्त्तें रोहिणेऽष्टम्यां पूर्वा वा यदि वा परा। दूर्वाष्ट्रमो तु सा कार्या ज्येष्ठां मूलं च वर्जयेत्॥ या न पूजयते दूर्वां मोहादिह यथाविधि। जीणि जन्मानि वैधव्यं लभते नात्र संशयः॥ तस्मात्संपूजनीया सा प्रतिवर्ष वधूजनेः। सुखसन्तानजननी भर्त्तुः सौख्यकरी सदाः॥

इति पुराण्समुचयवचनाच ।

तेन पूर्वस्याः कर्मकालास्पर्श्ये सत्यिप वा तत्स्पर्शे ज्येष्ठामूलान्य-त्रयोगे उत्तरापि तद्रहिता कर्मकालस्पर्शिनी दूर्वावते ग्राह्या भवति । नित्यत्वाच ज्येष्ठामूलादियोगरहिताया यस्मिन्वर्षे श्रलाभस्तत्राप्य-नुकल्पेनानुष्ठानम् । न तु सर्वथा त्यागः । स च—

"कर्तव्या त्वेकभुक्तेन ज्येष्ठा मूलं यदा भवेत्। दूर्वामभ्यर्चयेद् भक्त्या न चन्ध्यं दिवसं नयेत्"॥ इति तत्रैवोक्तः।

निषद्धयोगाभावे स्त्रोभिः स्वयं संपूज्य दूर्वामनिषक्षभक्षणादि यथाविधि कर्त्तव्यम्। निषद्धयोगे तु ब्राह्मणेन पूजां कार्रायत्वैक-भुक्तं कर्तव्यमित्यर्थः। ज्येष्ठामूलब्रहणं निषद्धकालमात्रोपलक्षणम्। तत्राप्यपेक्षासत्त्वात्।

यश्च "भाद्रपदशुक्काष्टमीमारभ्यात्रिमक्कष्णाष्टमीपर्यन्तं कर्तव्यं महालक्ष्मीव्रतम्" स्कन्दपुराणे उक्तम्। तस्याप्रक्रम इतरव्रतवन्नवमी-युक्तायामेव। ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायामसम्भवे केवलायामिप। समापनं तु यत्कृष्णाष्टम्यां तश्चन्द्रोद्यव्यापिन्यां कर्तव्यम्। तत्काले चन्द्रार्घ्य-दानिधानात्। चन्द्रोद्यव्रतत्वेन "चन्द्रोद्यव्रते चैव तिथिस्ता-त्कालिकी स्वृते" ति विशेषवचनात्सामान्यवचनाञ्च। उभयत्र चन्द्रोद्ये सत्त्वे कृष्णात्वात्पूर्वा। यद्युत्तरिद्ने चन्द्रोद्योत्तरं त्रिमुहूर्त्तां तदोत्तरेव।

"पूर्वा वा परविद्धा या ग्राह्या चन्द्रोदये तु या। त्रिमुहर्त्ता तु सा पूज्या परतश्चोध्र्वगामिनी"॥

### इति पुराणसमुचयवचनात्।

यश्च भाद्रपदशुक्काप्टम्यामेन ज्येष्ठायुक्तायामेन लिङ्गपुरागो उक्तम्। तत्रैवेतिहासपूर्वमालक्ष्मीनिनिवृत्तये स्त्रीगां पूज्यत्वेनोकाया लक्ष्म्याः पूर्वे समुद्रमथनादुत्पन्नत्वेन ज्येष्ठा समाख्या। श्रलक्ष्म्या ज्येष्ट्रशब्देन पूजनम्। तत्र यैव ज्येष्ठायुक्ता सैव श्राह्या पूर्वा परा वा।

"कन्यास्थाकाष्ट्रमी शुक्का ज्येष्ठक्षें महती स्मृता। अलक्ष्मीपरिहाराय ज्येष्ठां तत्र प्रपूजयेत्"॥

इति लिङ्गपुराणात्।

श्रत्र कन्यास्थार्कयोगेन प्राशस्त्यमात्रम्। मासस्तु भाद्रपद्-श्रान्द्र एव ग्राह्यः।

"मासि भाद्रपदे,शुक्के पक्षे ज्येष्ठर्शसंयुते। यस्मिन्कस्मिन्दिने वापि ज्येष्ठादेवीं प्रपूजयेत्"॥

इति पुराणसमुचयवचनादिति हेमाद्रिः।

यस्मिन्कस्मिन्दिने ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां पूर्वस्यां चाप्टम्या-मित्यर्थः।

वस्तुतस्तु यस्मिन्कस्मिन्दिनं यस्यां कस्यांचित्तिथाविति तिथिवताद्भित्रं नक्षत्रमात्रापेक्षं वतं यत् स्कन्दपुराणे—

"मासि भाद्रपदे शुक्के पक्षे ज्येष्ठर्क्षसंयुते। यस्मिन्कस्मिन्दिने कुर्याज्ज्येष्ठायाः परिपूजनम्"॥

इत्युपकम्योक्तं तद्विषयभिदं वचनम्। अत एव नक्षत्रमात्र-निर्णायार्थे स्कन्दपुराणवचनम्—

''यस्मिन्दिने भवेज्जयेष्ठा मध्याहाद्ध्वंमप्यगुः। तस्मिन्हिवण्यं पूजा च न्यूना चेत्पूर्ववासरे"॥ इति॥

त्रत एव हेमाद्रिगीव वतखगडे नक्षत्रव्रतप्रकरणे षोडशदिनसध्या-नमहालक्ष्मीवताज्ज्येष्ठायुक्ताष्टमीमात्रसाध्याज्ज्येष्ठापूजावताच भिन्नत्वेन प्रतिसंवत्सरकर्तव्यं विद्यास्त्रीलाभादिसर्वफलसाधनं सोद्यापनं सिवस्तरणूजाप्रकारयुक्तं स्कन्दपुराणगतमन्यपुराणगतं च ज्येष्ठाव्रत-मुद्दाहृतम्।

मद्नरत्यादी च नीलज्येष्टेत्यपि योगविशेषेशोत्तरपदार्थप्रधानं ज्येष्ठानक्षत्रस्येवनाम । यद्यपि च—

"तत्राष्टस्यां यदा वारो भानोज्येष्टक्षमेव च। नीलज्येष्टेति सा प्रोक्ता दुर्लभा बहुकालिका"॥

इति तल्लक्षणाभिधानार्थे स्कन्दपुराणवचने सप्तमीनिर्दिष्टाया श्रष्टम्या श्राधेयव्याप्यत्वेन प्रधान्यावगमात्सेति तस्या एव प्रतिनिर्देशः, तत्समानाधिकरणं नामापि तस्या एवेति प्रतिमाति। "तप्ते पयसि दध्यानयति सा वैश्वदेव्यापिक्षा" इत्यत्र पयस इव। तथापि वैश्वदेवीशब्दान्वयलभ्यदेवतान्वयेन यागविनियोगलाभेन पयसः प्रधान्यसभवात्सर्वे युक्तम्। न तु तथाष्टम्याः प्रधान्यं संभवति। येन रुव्या लक्षणया वा तन्नामधेयं नोलज्येष्ठेति कल्प्येत।

न चात्रा ा

"कृतस्नाना नरः कुर्यात्तस्यामन्यत्र वः दिने। भक्तियुक्तः शुचिभूत्वा ज्येष्टायाः परिपूजनम्"॥

दत्युत्तरवचने "तस्या" मित्यष्टभ्या एव विनियोगात्संभवत्येव तदिति वाच्यम्। उपक्रमे ज्येष्ठायुक्तस्य यस्य कस्यापि दिनस्य कर्मकालत्वाचगमेन तिष्ठरुद्धस्याष्टम्यास्तत्र विनियोगस्यासंभवात्। न चैतदनुरोधादुपक्रमवचनमेव यिम्मिन्कस्मिन्दिने पूर्वस्यामुत्तरस्यां वाष्टम्यामित्येव व्याख्येयामिति वाच्यम्। उत्पत्तिविधावेव खगड-तिथिविनियागस्य काप्यदर्शनात्। तेनोपक्रमानुरोधान्नक्षत्रमेव नील-ज्येष्ठालक्षणवाक्यं सेति परामृश्यते। स्त्रोलिङ्गं च "सा वैश्वदेव्यामिक्षा" इतिवत्। माधवस्य तु तिथावेच सर्वमिदं योजयतोऽभिन्नायं न विद्यः। "नमोऽप्टम्या" मिति तु तेनोदाहृतः पाठः प्रमादिक एव । तेन नक्षत्र-मात्रापेक्षे त्रते ज्येष्ठानक्षत्रस्य खर्डत्वेऽप्टमीभानुवारयुगन्यतरयुग्वा नक्षत्रं ग्राह्यम् । श्रन्यतरयोगस्याप्यभावे मध्याह्यदूर्ध्वमनुवर्त्तमानं श्राह्यमिति ।

यस्तु मिलितशिवशक्तिदेवत्यः पूजोपवासादिरुत्सवो व्रतपर्यायः। स पक्षद्वयगतीऽपि नवमीयुक्तायामेवाष्ट्रस्यां कार्यः।

''श्रष्टम्या नवमी विद्धा नवम्या चाएमी युता। श्रद्धनारीश्वरप्राया उमामाहेश्वरीतिथिः॥ श्रप्रमीनवमीयुग्मे महोत्साहे महोत्सवः श्रिवशक्त्योः शिवक्षेत्रे पक्षयोक्ष्मयोरिषः॥

#### इति पद्मपुराणात्।

श्रत्र शिवस्य संशक्तेर्य उत्सवः पक्षद्वयगतायामष्टम्यां नवम्यां वा विह्निः। स नवभीयुतायामष्टम्यामष्टमीयुतायां च कर्तव्य इत्ये-तावद्विवक्षितम्। "शिवक्षेत्रे" इति त्वनुवादः। शिवोत्सवस्य तत्रैव करणात्। श्रन्यचार्थवादः। एवं सित—

"उपवासे सप्तमी तु वेधाद्धन्युत्तरं दिनम् । पक्षयारुभयारेष उपवासविधिः स्वतः॥

इति नारदोयवचनमपि शिवशिक्तप्रीत्यथोंपवासाभिप्रायमेव।
एकम्लकल्पनालाघवात्। "एकादश्यष्टमी पष्टी" ति पूर्वोदाहृतवचनमप्येतद्विषयमेव। शुक्कपक्षविषयं वा। न त्विदं वचनद्वयमुपवासे
कृष्णपक्षगतायाः सामान्यवचनप्राप्तं पूर्वविद्धत्वमपोद्य पक्षद्वयगतायाः
अप्युत्तरस्या प्राह्यत्वं प्रतिपादयतीति युक्तं। कृष्णाष्टम्याः पूर्वविद्धप्रतिपादके निगमवचने आहत्योपवासग्रहणात्।

## अथ नवमीविवेचनम्।

नवमी त्वष्टमीयुता याह्या सर्वकार्येषु। "वसुरन्ध्रयोः" इति युग्मवचनात्। दशमीविद्धाया नवम्याः पद्मपुरागादौ निषेधान्य।

"नवम्येकादशी चैव दशाधिद्धा यदा भवेत्। तदा वज्या विशेषेण गङ्गाम्भः सुरया यथा" ॥ इति॥

श्रीरामनवमीवते तु मध्याह्मध्यापिनी ग्राह्मा।

'मेषं पूषि संप्राप्ते लग्ने कर्कटकाह्मये।

श्रविरासीत्स कलया कौश्रख्यायां परः पुमान्ं।।

इत्यगस्त्यसंहितावचने मध्याह्मस्य जन्मकालत्वाभिधानात्।

जयन्तीषु च जन्मकालस्यैच पूजारूपकर्मकालत्वात्। जन्मा-एम्यां तथा दर्शनात्। श्रत एव स्पष्टमुक्तं "सैध मध्याह्मयोगेन महा-पुरायतमा भवे" दिति। यदा दिनद्वयेऽपि मध्याह्मध्यापिनी तदस्प-शिनी, तदेकदेशस्पशिनी चा। तदा या पुनर्वसुयुता सा श्राह्मा।

"पुनर्वस्वक्षसंयोगः स्वव्योऽपि यदि दृश्यते। चैत्रशुद्धनवम्यां तु सा पुण्या सर्वकामदाः॥ इत्यगस्तसंहितावचनात्।

यदा तादृश्या दिनद्वयेऽिष पुनर्वसुयोगः। तदा या मध्याह्रे तद्योगवती सा ग्राह्या। जन्मकाले तद्योगस्य रोहिणीयोगवत्प्रश-स्तत्वात्। यदा दिनद्वयेऽिष मध्याह्रे वर्त्तमानायास्तत्रेव पुनर्वसु-योगोऽिष, यदा वा दिनद्वयेऽिष मध्याह्रे तं विहाय वा वर्त्तमानायाः पुनर्वसुयोगः, तं विहायेव यदा वा, त्रिविधाया श्रिष पूर्वोक्तायाः सर्वथा पुनर्वसुयोगाभावः, तदोत्तरैव सर्वेश्राह्या।

<sup>(</sup>१)—दशाधिद्धा दशमीविद्धेति भाधः।

''नवमी चाएमीविद्धा खाज्या विष्णुपरायगैः। उपोपणं नवस्यां वे दशस्यामेव पारगम्'॥

#### इत्यगस्त्यसंहितावचनात्।

श्रत्र च विष्णुपरायगैरित्युक्तत्वाहेष्ण्येरप्रमीविद्धां त्यक्त्वा दशमीविद्धोपोष्या। श्ररंष्णवेस्त्वप्रमीविद्धवेति केचिन्मन्यन्ते। तद-युक्तम्। विष्णुपरायगैः सद्धिरदं सर्वे कर्तव्यमित्युपदेशपरत्वे-नाप्येतस्य विशेषणस्योपपत्तौ। श्रवेष्णवानामप्रमीविद्धाविध्यापादक-कर्त्तविशेषणत्वाङ्गीकारस्यानुचितत्वात्।

वस्तुतस्तु "विष्णुपरायगो" रित्येतविष्णुपदस्य प्रकृतरामातम-कविष्णुपरत्वात्तन्मन्त्रदीक्षितपरं सद्गुणविधाविष धुतं । "तस्मिन्दिनं तु कर्तव्यमुपवासत्रतं सदे" ति सदाशब्द्युक्ते नित्यप्रयोगविधावा-काड् क्षितत्वाद्दन्वेति प्रकृते । तेन सदाशब्द्यांगात्प्रतीयमानं नित्यत्व-मस्य व्रतस्य श्रीराममन्त्रदीक्षितान्त्रत्येव भवति ।

#### **न तु**—

"प्राप्तं श्रीरामनवमीदिनं मन्त्रों विमृहवीः। उपापणं न कुरुने कुरभीपाकेषु पच्यते॥ अकृत्वा रामनवमीवनं सर्ववनात्तमम्। व्यतस्यन्यानि कुरुने न नेपां फलभाभवेन्"॥

इत्यादिष्वकरणे दापश्रतिपादनेन नित्यत्वावेदकेषु तत्रत्यवचनेषु
मर्त्यादिसामान्यशब्दश्रवणेऽपि सर्वान्यति भवति। श्रत एव
शिष्टाचाराऽपि तथा। न हि श्रीरामदीक्षाहीना श्रतिशिष्टा श्रपि नर्त्रे ।
श्रीरामनवम्यामुपवासमाचरन्ति।

"सूर्यप्रहे कुरुक्षेत्रे महादानेः हतेर्मुहुः। यत्फलं तदवाजोति श्रीरामनवमीवतात्"॥ इत्यादिवाक्यविहितः काम्यप्रयोगस्तु सर्वेषां भवति। न च नित्याधिकारविधाविव कामाधिकारविधाविप "विष्णुपरायग्रे" रित्यस्यान्वयो स्त्वति वाच्यम्। काम्यप्रयोगस्य खण्डति गै निषेधेन खण्डतिथिनिर्ण्यवाक्यानां नित्यप्रयोगविधिमात्रशेषत्वात्तदन्तर्गतस्य तस्य पदस्य तन्मात्रान्वयस्यैवोचितत्वात्। पारणं तु यदा पूर्यविद्धा-यामुपवासः। तदा नयमीमतिक्रम्यैव कर्तव्यम्। सामान्यवचनात्। "दशम्यामेव पारण्" मिति विशेषण्यवचनाच्च। न चात्र रात्रिपारणा-दिप्रसक्तिरिति।

तद्यं निर्णयः—

नवमो पूर्वविद्धेव सर्वकार्येषु शस्यते । श्रलामे परविद्धापि श्रीरामनवमीवते ॥ मध्याहृज्यापिनी पूज्या तद्व्याधिश्चेद्दिनद्वये । एकदेशेऽपि वा व्याप्तिः सर्वधाऽसत्त्वमेव वा ॥ पुनर्वसुयुता श्राह्मा तद्योगेऽपि दिनद्वये । मध्याहृतद्योगवती श्राह्मा तस्य प्रशस्तितः ॥ दिनद्वयेऽपि तादृक्त्वे मध्याहं परिहृत्य वा । श्रक्षयोगे सर्वधा वा तद्सत्त्वे परा मता ॥ पूर्वविद्धोपवासेऽपि दशम्यामेव परिणम् । नित्यं चैतद्दीक्षितानां श्रीरामनवमीव्रतम् ॥

## ग्रथ दशमीविवेचनम्।

दशमी तु दिनद्वयेऽपि कर्मकालव्यापिनी पूर्वा, परा वेच्छया ग्राह्या।

"संपूर्णा दशमी कार्या परया पूर्वयाथवा। युक्ता न दूषणा तस्यां यतः सा सर्वतामुखी"॥ इति स्कन्दपुराणावचनात्। संपूर्णा वर्मकाले। विशेषाश्रवणाहिनद्वयेऽपि। श्रन्येषु पक्षेषु पूर्वा। "दशमी चैव कर्तव्या सदुर्गा द्विजसत्तमे" ति स्कन्दपुराण पवोक्तत्वा- दिति हेमादिशभृतयः।

न च दिनद्वये कालव्याप्ती शुक्ककण्णवाक्माभ्यां व्यवस्था कृतो नाभ्युपगम्यत इति वाच्यम् । तथा सति "परया पूर्वयाथवे"ति वचन-स्यानर्थकात् । कर्मकालव्याप्तिशुक्ककण्णवाक्येरेवास्यार्थस्य सिद्धेः । ऐच्छिकविकल्पविधानार्थमेव हि तद्वचनम् । अत्र तु "संपूर्णा इति विख्याता" इत्युक्तसंपूर्णत्वस्यैव कार्यकालं संज्ञापरिभाषयोरप-स्थानमिति न्यायन प्रहीतुं युक्तत्वात्कर्मकालविषयम् । तिच्चन्यम् । तस्मान्माधवाद्युक्ता शुक्ककण्णभेदेनेव व्यवस्था कालव्याध्यनिर्णोयपक्षेषु ज्यायसी । "संपूर्णे"ति वाक्यंत्वेवं व्याख्येयम् । दशमी संपूर्णा कार्या । अथ पूर्वया परया वा तिथ्या युक्ता कार्या । सर्वकार्येषु तस्यां कस्यां-चिद्वि गृहीतायां न दूषणम् । यतः सा सर्वतोमुखी । अन्यासां हि तिथीनां सामान्यवचनाद्विविशेषवचनाद्वा मूलं पित्र्यादिकर्मयोग्यम् । तथैवाप्रमुपवासादिदैवकर्मयोग्यमस्यास्तु । सर्वे सर्वत्र योग्यमिति । संपूर्णाप्रहणद्वष्टान्तत्वेन सर्वतोमुखीत्यर्थवादोपपत्तये । एवमुक्ते शुक्ककण्णवाक्माभ्यां व्यवस्था । पतादृशविषय एव हि तयोव्यंवस्था-पक्तवेनार्थवत्ता । एवं सिति—

"नन्दाचिद्धा तु या पूर्णा द्वादशी मकरे सिता। भृगुणा नष्टचन्द्रा च एता वै निःफला स्मृताः"॥

इति कूर्मपुराणगतउत्तरविद्धानिषेधः पूर्वोक्तश्च।

नवमीयुक्तविधिः कृष्णपक्षविषयो द्रष्टव्यः। यश्च-

"नागिवद्धा तु या षष्ठी शिवविद्धा च सप्तमी। दशम्येकादशीविद्धा नोपोष्याः स्युः कथंचन"॥ इत्यादिविशेषत उपवासे परिवद्धानिषेधः शिवरहस्यसौरपुरा-णादिषु। सोऽपि तथा। उपवासे पूर्वविद्धाया एव नियमे सर्वतो मुखत्वोक्तिविरोधापत्तेः। उपवासग्रहणं तु मुख्यतया सर्वकर्मोपल-क्षणमेव युक्तम्। इतरितथ्यनुरोधेन तिस्मस्तस्यावश्यकत्वात्। तस्मात् सर्वकार्येषु दशमी कृष्णा पूर्वा, उत्तरा सिता।

## अथेकादशीविवेचनम् ।

एकादशी तु सर्वकार्येषु द्वादशीयुता स्राह्या। "रुद्रेण द्वादशी-युक्ते" ति युग्मवचनात्। "एकादशी न कर्तव्या दशमीसंयुता विभो" इति स्कन्दपुराणवचनेन,

"पूर्वविद्धा न कर्तव्या तृतीया षष्ठीरेव च। श्रष्टम्येकादशी भूता धर्मकामार्थवाञ्छिभिः"। इति भविष्यत्पुराणवचनेन च पूर्वविद्धानिषेधाचा। उपवासे त्वेकादशी विशेषतो निर्णेष्यते। एकादशी परयुता सर्वकार्येषु संमता॥

## अथ दादशीविवेचनम्।

द्वादश्यप्येकादशीयुतैव याह्या सर्वकार्येषु । युग्मवचनात् । "द्वादशी च प्रकर्तव्या एकादश्या युता प्रभो" इति स्कन्दपुराण-वचनाचाचा । उपवासे तु विशेषतः ।

"एकादशी तथा षष्ठी श्रमावास्या चतुर्थिका। उपोष्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः"॥ इति गार्ग्यप्रोक्तविधिवचनात्। "द्वितीया पश्चमी वेधादशमी च त्रयोदशी। चतुर्दशी चोपवासे हन्युः पूर्वोत्तरे तिथी"॥ इति वासिष्ठोत्तरविद्वानिषेधवचनाच। पवं सित यदा खण्डितिथित्वादेकादशीद्वादश्युपवासावे-किस्मन् दिने प्राप्तुतः। तदोपक्रमप्रभृतितन्त्रेणेव कर्त्तव्यौ। यदा त्वखण्डितिथित्वाद्दिनद्वये नैरन्तर्येण प्राप्तुतः। तदा प्रकान्तद्वा-दश्युपवासन प्रधानभूतद्वादश्युपवासानुरोधेनैकादश्युपवासाङ्गं पारणं बाधित्वा नैरन्तर्येणोपवासद्वयमपि कर्तव्यम्।

"एकादशीमुपोष्यैव द्वादशीं समुपोषयेत्। न तत्र विधिलोपः स्यादुभयोदेवतं हरिः"॥ इत्युपोद्वलकस्पृत्यन्तरवचनाच्च।

त्रजुपकान्तद्वादश्युपवासेन तु सावकाशत्वात्तादृशे विषये द्वादश्युपवासो नोपक्रमितब्य एव। माधवस्तु "अपोऽश्वाति तन्नेवाशितं नेवानशित" मिति दर्शपूर्णमासप्रकरणगतार्थवादवशा-द्यप्राशनस्याशितरूपत्वेन पूर्वोपवाससमापकत्वादनशितरूपत्वेन चोत्तरोपवासाविधातकत्वादुदकपारणां कृत्वानुपक्रान्त उपकान्तो

## (१)—इर्शपौर्णमासे व्रतविसर्जनविधेरिदं स्वरूपम्—

ननु -यष्टुरशनस्य दोषावहत्वात् ,। अनशने च व्रतसमाध्यभावात्, किंकर्तव्यताविमुद्धत्विमित चेन्न। "यद् द्रव्यमशितमध्यनशितवद्-भवति। तदश्रीयात्"। तद्भ प्राश्यद्रव्यमारण्यम्। अत्रारण्यग्रहण्ं प्रकृतद्शीपूर्णमासहिवद्यितिरिक्तोपलक्षणमिति सायणाचार्याभिप्रायः। शतप्रवाह्यणान्तर्गते "अथातोऽशनानशनस्यव" दत्यारभ्य " तस्मा-दारण्यमेवाश्रीयात्" इत्यन्तकण्डिकाभाष्ये (१ प्रपा० १ ब्रा० ६—१०) आपस्तम्बश्रीतस्त्रे तु—

'श्रारएयं सायमशिऽश्रात्यमापममांसम्'ः (४ प्र०३ क० ७) "न तस्य सायमश्रीयाद् येन प्रातर्यक्ष्यमाणः। श्रारएयायोपचत्स्यन्नपोऽश्राति न वाः'। इति (४ प्र०३ क० १०-११) सायंकाले श्रारएयमरएये भवमन्नं नीवारादि श्राशस्थानेऽश्राति। यज्ञातीयेन हविषा श्वो यष्टा तज्ञातीयं द्रव्यं नाश्रीयात्। श्रारएयेनैव हिष्णा श्वो यष्टा यस्तस्य नास्त्यारएयाशनम्। किन्त्वपोऽशनम्। श्रशनाभावो वेति रुद्रद्त्तीयव्याख्या। वा द्वादश्युपवासः कर्तव्यः इत्याह । श्रन्यतिथिष्वण्युपत्रासद्वयस्य नैरन्तर्येण प्राप्तावयमेव निर्णयः । श्रवशद्भादशी निर्णेष्यते ।

#### तस्मात्—

उपवासादिकार्येषु द्वादश्येकाद्योयुता। उपवासद्वयामाचेकस्मिक्षित्र तन्त्रता॥ नेरन्तर्येण तत्यामाग्रुपवासद्यं भवेत्। अकृत्वेव च पूर्वस्थ पारणां प्राश्य वादकम्॥

## ग्रथ त्रयाद्योविये वनस्

त्रयोदशी तु रुप्णा उत्तरा शाह्या।

"पष्ठ्यष्टमी त्वमावास्या कृष्णपक्षे त्रयोदशी। एताः प्रयुताः पूज्याः प्राः पूर्वयुतास्तथा" ॥

#### इति निगमचचनात्।

एवं सित "त्रयादशी प्रकर्तव्या द्वादशीसिहता मुने" इति द्वावेवर्त्वन्य सामान्यविशेषन्यायेन शुक्कत्रयोदशीविषयत्वाच्छुका पूर्वा। उपवासेऽप्येवमेव। न च—

"एकाद्श्यष्टमी पष्टी हितीया च चतुर्दशी। जयादशी अमाग्रस्या उपाप्याः स्युः परान्विताः"॥

इति विष्णुधर्मोरसवचनादुपवासं पक्षद्वयगताप्युत्तरेव युक्तेनि वाच्यम्।

''हितीया पश्चमी वेघा" दिति वृद्धविशष्टवचनेनीपवास एवोत्तर-विद्धाया निपेधाद्षि तत्र ब्यवस्थापेक्षायां ''कृष्णपक्षे त्रयोद्शी" ति कर्मविषये सामान्यवचनेनाप्यवगतायाः कृष्णशुक्कविषयत्वेन व्यव-स्थायाः स्वीकारस्योपवासेऽपि युक्तत्वात्। या च शुक्कत्रयोदशी पूर्वा प्राह्या। सा न सायाह्मात्रव्यापिनी। किं तु यद्यापराह्मिक्यपि। "त्रयोदशी प्रकर्तव्या भवेद्या वापराह्मिकी" ति स्कन्दपुराणात्। श्रत-पव माधवेनोक्तं "या शुक्का गृह्यते पूर्वा गृह्यतां साधराह्मिकी"ति। श्रनङ्गत्रयोदशी त्वनापराह्मिक्यपि पूर्वा ग्राह्या।

"कृष्णाष्टमी बृहत्तापा सावित्रीवटपैतृकी। अनङ्गत्रयोदशी रम्भा उपोष्याः पूर्वसंयुताः"॥ इति विशेषवचनस्यैवं सार्थक्यात्।

"मार्गशीर्षेऽमले पक्षे" इति शुक्कपक्षगतत्वेन तस्या श्रिप पूर्व-विद्धत्वस्य सामान्यवचनादेव सिद्धत्वात्।

केचित्तु शुक्का त्रयोदशी "शुक्कपक्षे तिथिर्प्राद्या यस्याम-भ्युदितो रिवः" इति वचनात्र पौर्वाह्मिती उत्तरविद्धा ब्राह्मा । किन्त्वा-पराह्मिकी पूर्वविद्धेति द्वेधाविभागाङ्गीकारेणापराह्मिकवचनं व्याचक्षते । तेषामनङ्गत्रयोदशीपूर्वविद्धत्ववचनस्य प्रयोजनं चिन्त्यम् । कृष्णापि त्रयोदशी यदा परिदने न लभ्यते । तदा पूर्वापि ब्राह्मा । सामान्य-वचनात् ।

"पकादशी तृतीया च षष्ठी चैव त्रयोदशी। पूर्वविद्धा तु कर्तब्या यदि न स्यात्परेऽहिनि"॥ इति विशेषवचनाचा।

उपवासादिकार्येषु पूर्वा शुक्कत्रयोदशी। यद्यापराह्मिकी स्यात्तु परा कृष्णत्रयोदशी॥ श्रलाभे सापि पूर्वेव पूर्वानङ्गत्रयोदशी। सायाह्मात्रसत्त्वेऽपि तादृश्यन्या परा स्मृता॥

इति निर्णयः।

# अथ चतुर्शीविवेचनम्।

चतुर्दशी तु शुक्का परा याह्या। "चतुर्दश्या च पूर्णिमे"ति युग्मवाक्यात्।

"सदा कार्या त्रयोदश्या न तु युक्ता चतुर्दशी। पौर्णमासीयुता सा स्याचतुर्दश्या च पूर्णिमा"॥

इति भविष्यत्पुराणाच ।

कृष्णचतुर्दशी तु पूर्वविद्धा याह्या।

"कृष्णपक्षेऽष्टमी चैव कृष्णपक्षे चतुर्दशी। पूर्वविद्धेव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्॥ उपवासादिकार्येषु एष धर्मः सनातनः"।

इत्यापस्तम्बवचनात्। उपवासे तु पक्षद्वयगतापि परेव ग्राह्या।
"एकादश्यष्टमी षष्टी उसे पक्षे चतुर्दशी।
श्रमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः"॥

#### इति वृद्धवशिष्ठवचनात्।

यत् "त्पवासादिकार्येष्वि" त्युपवासे कृष्णचतुर्दश्याः पूर्व-विद्धत्वाभिधानम्। तद्वद्रोपवासविषयम्। शैवव्रते पक्षद्वयगताया श्राप चतुर्दश्या श्रापराह्मिकाः पूर्वविद्धाया श्राह्मत्वात्।

"चतुर्दशी तु कर्तव्या त्रयोदश्या युता विभो। मम भक्तेर्महाबाहो भवेद्या चापराह्विको॥ दर्शविद्धा न कर्तव्या राकाविद्धा तथा मुने"

इति स्कन्दपुराणात्।

"मम भक्ते" रितीश्वरोक्तिलिङ्गादस्य शिववतिषयत्वम्। "रुद्र-व्रतेषु सर्वेषु कर्तव्या संमुखी तिथि" रिति वचना ॥ श्रापराह्निक्या श्रालामे तु शिववतेऽपि परैष । "ता उपोष्याः परान्विताः" इति सामान्यवचनात्।

कृष्णचतुर्दश्यपि पूर्वविद्धाया अलाभे परैव। प्रतिद्विषयार्थेव—

"श्रष्टम्येकादशी षष्ठी कृष्णपक्षे चतुर्दशी। श्रमावास्या तृतीया च कर्तव्या परसंयुता"॥ "चतुर्दशी दर्शयुक्ता पौर्णमास्या युता तथा"

इत्यादीनि ब्रह्मवैवर्त्तनारदीयादिवचनानि रुद्रोपवासविषयाणि चापराह्मिक्याः पूर्वस्या अलाभे । दमनकपवित्रारोपणयोस्तु शुक्के अपि चैत्रश्रावणचतुर्दश्यौ रात्रियोगिन्यौ पूर्वे एव ब्राह्मे । न सूत्तरे ।

"मधोः श्रावणमासस्य शुक्का या तु चतुर्दशी। सा रात्रिव्यापिनी ग्राह्या परा पूर्वाह्वगामिनी"॥

## इति बौधायनवचनात्।

परा मासान्तरगता शुक्कचतुर्दशी पूर्वाह्मगामिनी उत्तरविद्धेत्य-सुवादः। भाद्रपदशुक्कचतुर्दश्यां विहितेऽनन्तव्रते पूजितचतुर्दशयन्थि-युतदोरकबन्धनप्रधानके यद्यपि

"मध्याहे भोज्यवेलायां समुत्तीर्य सरित्तटे। ददर्श शीला सा स्त्रीणां समूहं रक्तवाससम्। चतुर्दश्यामर्चयन्तं भक्त्या देवं पृथकपृथक्"॥

#### इति भविष्योत्तरवचने,

मध्याह्रे पूर्वगृहीतवतानां स्त्रीणां व्रताचरणप्रतीतेः शीलाया-

श्चाप्व वतारमभप्रतिलेखस्य मध्याहकालत्वानमध्याहृत्यापिनी चतु-र्दशी प्राह्येति प्रतिभाति। तथापि पूजादिविधेः स्पष्टत्वेनेतिहासक्रपार्थ-वादोन्नेयत्वाभावात्तत्र च मध्याह्यश्चवणात्प्रत्यक्षविधिविहितदैवकर्माङ्ग-पूर्वाह्यविरोधेन चार्थवादात्तनमात्रविधेः कल्पनासंभवात्पूर्वाह्य एवः तस्यापि काल इति तद्व्यापिन्युचरैव तिथिस्तत्र प्राह्या। शिष्टाचारो-ऽप्येवमेवः। शिवरात्रिवतुर्दशी वक्ष्यते।

#### तस्मात्—'

कृष्णा चतुर्दशी पूर्वा षरा शुक्कचतुर्दशी । उपवासे तूत्तरैव पश्चद्वयगतापि साः॥ रुद्रोपवासे पूर्वेवोभयी यद्यापराह्विकी । श्रतादृशी सापि परा कृष्णाप्याद्येऽसती तथा ॥ चैत्रश्रावणगा शुक्का रात्रियोगवती मताः। श्राह्यानन्तवते शुक्का परैवान्यवतेष्विवः॥

## अथ पञ्चदशीविवेचनम्।

पञ्चदशी तुः पौर्णमासी श्रमावास्या च सावित्रीवतातिरिके सर्वत्रोपवासादो कार्य परविद्धेन श्राह्या।

"भूतविद्धा न कर्तव्या दर्शः पूर्णा कदाचनाः वर्जियत्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीवतमुत्तमम्"॥

### इति ब्रह्मवैवर्चन्त्रस्तात्।

पर्व सति यत्पौर्णमास्याः पूर्वविद्धाया विधायकं "चतुर्दश्या च पूर्णिमे" ति युग्मवचनम्, परविद्धाया निषेधकं च "पूर्णिमा परविद्धा च नोपोष्यं तिथिपञ्चक" मिति ब्रह्मपुराणम्, यञ्चामावा-स्यायाः पूर्वविद्धाया विधायकम्— "दर्श च पूर्णमासं च पितुः साम्वत्सरं दिनम्। पूर्वविद्यमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते"॥

इति नारदीयपुरागम्, तत्सवं सावित्रीवतविषयम्।

यानि चामावास्यायाः परविद्धाया विधायकानि-

"प्रतिपद्यप्यामावास्ये" ति युग्मवाक्यम्,

"षष्ट्यष्टमी तथा दर्शः कृष्णपक्षे त्रयोदशी ।

पताः परयुताः पूज्याः पराः पूर्वान्वितास्तथा"

#### इति पद्मपुरागम्,

"नागविद्धा तु या षष्ठी सप्तम्या च तथाष्ट्रभी। दशम्येकादशीविद्धा त्रयोदश्या चतुर्दशी"॥ "भूतविद्धा त्वमावस्या न प्राह्या मुनिपुङ्गव। उत्तरोत्तरविद्धास्ताः कर्त्तव्याः काठकी श्रुतिः"॥

#### इति प्रचेतोवचनं च,

यज्ञोभयोरिप पौर्णमास्यमावास्ययोः परिवद्धयोविधायकम्—
"पकादश्यष्टमी षष्टी पौर्णमासी चतुर्दशी ।
श्रमावास्या तृतीया च ता उपोष्याः परान्विताः" ॥

#### इति विष्णुधर्मोत्तरम्,

तानि सावित्रीव्रतातिरिक्तविषयाणि। वचनेनव विरुद्धानां व्यवस्थाकरणात्। अत एवोपवास्त्रव्रणमपि काचित्कमुपलक्षण-मेव। सावित्रीव्रते उभयोरपि पूर्वविद्धयोविधायकं निगमवाक्यमपि—

"कृष्णाष्टमी बृहत्तापा सावित्रीवरपैतृकी। अनङ्गत्रयोदशी रम्भा उपोष्याः पूर्वसंयुताः"—इति॥ सावित्री सावित्रीव्रतसम्बन्धिनी पौर्णमासी वटपैतृकी। तद्-व्रतसम्बन्धिन्यमावास्या। तत्रैव परविद्धयोनिषेधकं ब्रह्मवैवत्ते च-

"प्रतिपत्पश्चमी भूता सावित्रीवरपूरिंमा। नवमी दशमी चैव नोपोष्याः परसंयुताः"—इति॥

सावित्री तद्वतसम्बिन्धन्यमावास्या। इदं च पूर्वविद्धयोः पञ्चदश्योः कर्तव्यत्वेनोक्तमपिः सावित्रीवर्तः नवसुहर्त्तात्मकचतुर्दशीविद्धयोनं कर्तव्यम्। "भूतोऽष्टादशनाङ्गीभिदूं-षयन्त्युत्तरां तिथिए-मिति विशेषवचनादिति माधवः।

वस्तुतस्तु यद्भत उत्तरां तिथिं दूषयित तद्णादशनाडीभिरिति।
यत्र भूतविद्धा निषिद्धा तत्रैवायं विशेषविधिः। "भूतविद्धा न कर्तव्ये"
त्यस्य शेषो लाघवादिति सावित्रीवर्ते एतस्य प्रवृत्तिनं युक्ता।
किन्तु इतरव्रतेष्वेव। त्रिमुहूर्त्तात्मकसामान्यवेधवाधेन। सापि कर्म-कालव्याप्तिशास्त्रौदासीन्य इति। उपाकर्मणि श्राद्धे च पौर्णमास्य-मावास्या च निर्णेष्यते।

#### तस्मात्

पूर्वविद्धैव सावित्रीव्रते पञ्चदशी तिथिः।
नाड्योऽष्टादश भूतस्य न स्युश्चेदिति माधवः॥
तिद्धिःने तृपवासादौ मुहूर्त्तनवकेन चेत्।
चतुर्दश्या युता, तां तु त्यक्त्वा प्राह्या परान्विता॥
तत्रैव कालव्यासौ तु सापि प्राह्योति निर्णयः।

एवं प्रतिपदादिपञ्चदश्यन्तास्तिथयः सामान्यत उपवासे प्रसः ङ्गात्तद्भिनेऽपि कवित् कृत्ये निर्णीताः।

# ग्रथ रुणजनमाष्ट्रमीविवैचनम्।

इदानीं काश्चित्तिथयोः विशेषतः उपवासादिषु निर्णीयन्ते ॥

तत्र श्रीकृष्णजन्माष्टमी ताबद्वते निणीयते। सा चः पौर्णमास्यः नतमासपक्षे भादपदे, दर्शान्तपक्षे श्रावणे, कृष्णाष्टमी।

#### यद्यपि च-

तिथिक्रत्ये च कृष्णादि वते शुक्रादिमेंव च । विवाहादो च सौरादि मासं कृत्ये विनिर्दिशे" दिति—

ब्रह्मपुराणाद्त्र तिथिकृत्यद्वात्पौर्णमास्यन्तमासग्रह्णमेवोचितम् । तथाप्यत्रोभयमास्रव्यवहारदर्शनादुभयत्राणि च पौर्णमास्यन्तग्रह्णे विथिभेद्यपत्त्या मूलश्रुतिद्वयकल्पनापत्तेः। श्रावर्ययनन्तरायामेकस्यान्मेव च रोहिणीयोगसंभवात् सर्वेश्च शिष्टेरेकस्यामेव तिथौ वताचर-णादुद्विविधेनापि व्यवहारेणैकैवः तिथिरुप्रलक्ष्यतः इति युक्तम् । प्रवमेवं-जातीयकेऽन्यत्रापि द्रष्टव्यम् ।

यत्र त्वेकेनैव मासेन व्यवहारः। तत्र प्रायेण तिथिकृत्ये कृष्णादि-द्रेष्टव्यः। सा च प्रथमं तावद् द्विविधा शुद्धा विद्धा च। तत्र सप्तमी-योगरिहता शुद्धा तद्वती विद्धा। न चात्र वेध्याया श्रष्टम्यास्तिथ्यन्त-रविद्वाप्रवेशे सत्येव बेधः। किं तु राजिमात्रसत्वेऽपि सप्तमीवेधोः भवत्येव। पूजारूपस्य प्रधानस्यार्द्धरात्रसाध्यत्वात्।

"शहरखु तिथयः पुरायाः कर्मानुष्ठानतो दिया। नकादिवतयोगे तु रावियोगो विशिष्यहो'।।

इति वचनाद्व रात्रिवेधं वद्तां माधवादीनामयमेवासिप्रायः।

अर्द्धरात्राविष तथा पुष्पेर्तानाविष्टेरिए"॥

इति भविष्ये अन्यकालेऽपि पूजोक्ता । उपवासश्चाहोरात्राविन्छ-स्नामोजनस्त्रस्तथाप्यर्द्धरात्रकालाविन्छन्तेव पूजा प्रधानम् ।

"रोहिणीसहिता कृष्णा मासि भाद्रपदेऽष्टमी। सप्तम्यामर्द्धरात्राधः कलथापि यदा भवेत्॥ तत्र जातो जगन्नाथः कौस्तुभी हरिरीश्वरः॥ तमेवोपवसेत्कालं तत्र कुर्याच जागरम्"॥ इति, "श्रर्धरात्रे तु योगोऽयं तारापत्युदये तथा। नियतात्मा शुचिः स्नातः पूजां तत्र प्रवर्त्तयेत्"॥

इति च विष्णुधर्मोत्तरात्,

"श्रद्धरात्रे तु रोहिएयां यदा कृष्णाष्टमी भवेत्। तस्यामभ्यर्चनं शौरेहिन्ति पापं त्रिजन्मजम्॥ सोपधासो हरेः यूजां कृत्वा तत्र न सीदतीण ति—

#### भविष्यपुराणाञ्च ।

विशिष्ठेन तु स्पष्टमेवाद्ध रात्रस्य मुख्यकालत्वमुक्तम्।
"श्रष्टमी रोहिणीयुक्ता निश्यद्धे दृश्यते यदि।
मुख्यकालः स विशेयस्तत्र जातो हरिः स्वयम्"॥ इति।

मुख्यस्य प्रधानस्य कालो मुख्यकालः।

श्रत एव पूजाबा श्रिप प्राधान्यम्। केवलोपवासप्राधान्ये तस्याहोरात्रसाध्यत्वेनार्छरात्रस्य तद्पेक्षया मुख्यकालत्वाजुपपत्तेः। फलसम्बन्धश्रवणाच। एवं च सति "उपवासस्य नियमं गृही-यात्" इत्युक्तवा—

"वासुदेवं समुद्दिश्य सर्वपापप्रशान्तये। उपवासं करिष्यामि कृष्णाष्टम्यां नभस्यहम्"॥

इति भविष्योक्ते संकल्पवाक्ये यदुपवासमात्रग्रहणम् । तत्पूजाया श्रण्युपलक्षणम् । विध्यनुसारित्वात्संकल्पस्य । एवं सित वासुदेवं समुद्दिश्येत्यप्यन्वेति । पूजायां तस्योद्दे श्यत्वात् । उपवासे उदेश्यान-पेक्षणात् । वासुदेवशब्देन तत्प्रीतिलक्षणायां च तद्पेक्षया जघन्ये उपवासपद एव यथाश्रुततद्ग्वयार्थं पूजालक्षणाया युक्तत्वात् । उपवासोपसर्जनकपूजालक्षणायाश्च "वासुदेवं समुद्दिश्ये" त्यस्य विशेष्यपूजान्वयोपपत्ते : । "सोपवासो हरेः पूजा" मित्यत्रोपवासस्य पूजोपसर्जनत्वदर्शनात् । एतादृशिवशेषणत्वेन च प्रधान्यं न विहन्यते । यजतावुद्दे शवत् । श्रत एव द्वितीयसंकल्पवाक्ये "श्चर्चयित्वोपवासेन भोक्ष्येऽहमपरेऽहनी" ति पूजाया श्रप्युल्लेखः । तेनोपवासरूपस्य प्रधानस्याहोरात्रसाध्यत्वेऽपि पूजारूपस्य प्रधानस्याद्वे रात्रसाध्यत्वोतस्य रात्रसाध्यत्वेऽपि पूजारूपस्य प्रधानस्याद्वे रात्रसाध्यत्वोतस्य रात्रसाध्यत्वेऽपि पूजारूपस्य प्रधानस्याद्वे रात्रसाध्यत्वोतस्य रात्रसाध्यत्वेऽपय प्रसानस्याद्वेष्ठात्वे ।

एवं स्पष्टिविशेषवचनैः कृष्णाष्टमीवतपूजाया रात्रिकालत्वे सित यद्दैवत्वेन सामान्यतो विहितं पूजायाः पौर्वाह्विकत्वमुपवासस्य च तद्कृत्वमभिष्रेत्योदयकालीनाया श्रष्टस्या ग्राह्यत्वं मैथिलै-रुच्यते। तत्साहस्रमात्रम्।

शुद्धविद्धभेदेन द्विविधाप्यष्टमी प्रत्येकं द्विविधा। द्वितीयदिने सूर्योद्यमितकम्य सती असती चेति। तादृश्यिष पुनः प्रत्येकं द्विविधा। रोहिणीसहिता तद्विहिता चेति। तत्र शुद्धायां विद्धायां वा सूर्योद्यादृर्ध्वमसत्यां रोहिणीसहितायां तद्विहितायां वा विप्रति-पित्तरेव नास्ति। द्वितीयदिनेऽष्टम्यभावात्। शुद्धाधिकाया विद्धा-धिकाया वा रोहिणीसाहित्यस्यान्यतरिस्मन्नेव दिने द्वयोरिप चेति द्वैविध्ये सति आद्याक्षे यैव रोहिणीयुता सैव ग्राह्या।

"प्राजापत्यक्षंसंयुक्ता कृष्णा नभिस्त चाष्ट्रमी।
सहर्त्तमिप लभ्येत सोपोष्या सा महाफला॥
सहर्त्तमप्यहोरात्रे यस्मिन्युक्तं हि लभ्यते।
श्रष्टम्यां रोहिणीऋक्षं तां सुपुग्यामुपावसेत्"॥

#### इति विष्णुरहस्यवचनात्।

तेनोत्तरिवन एव रोहिणोयोगे निशीथव्यापिनीमपि, किं बहुना, शुद्धामपि पूर्वा परित्यज्योत्तरैव जन्माप्टमी वर्ते ब्राह्या। यत्त्वेतादृशे विषये पूर्वेद्युरेव केषांचिच्छिप्टानामपि वताचरणम्। तदाब्रहमात्रम्। विह्युरागेऽपि—

"कृष्णाष्टम्यां भवेद्यत्र कलैका रोहिणी नृप। जयन्ती नाम सा श्रेया उपोष्याः सा प्रयत्नतः॥ सप्तजन्मकृतं पापं राजन्यत्त्रिविधं नृणाम्। तत् क्षालयति गोविन्दस्तिथौ तस्यां सुभावितः"॥ इति।

### कुष्णाष्टम्यां कृष्णजनमाष्टम्याम्।

"द्वादशस्विप मासेषु कृष्णपक्षाप्टम्यां रोहिणीयोगे जयन्ती-व्रत" मिति तु द्वैतनिर्णयोक्तिर्भान्तिमृलिकैव।

"सिंहार्के रोहिणीयुक्ता नराः कृष्णाष्ट्रमी यदि। राज्यर्द्वपूर्वापरगा जयन्ती कलयापि च"॥ इति वराहसंहितायां सिंहार्कग्रहणात्।

मासान्तरे रोहिणीयोगस्य । सर्वथैवासंभवाच । श्रत्राष्ट्रस्या रोहिणीमात्रयोगे जयन्तीत्विमिति दाक्षिणात्याः । श्रर्द्धरात्र एव तद्योगे जयन्तीत्विमिति तु गौड़ाः । जयन्तीव्रतं जन्माष्टमीव्रताद्भिन्नं वा । तत्रैव फलविशेषाय दाक्षायणयज्ञादिवत्प्रकारमेदमात्रं वेति तु न विचार्यते। अनुपयोगात्। भेदवादिनोऽप्युभयसंनिपाते जयन्तीवत-मात्रानुष्ठानस्यैव संमतत्वात्।

ननु चार्घरात्रस्य कर्मकालत्वं तावित्ध्यतम्। कर्मकालव्याप्ति-शास्त्रस्य च सर्वापेक्षया बलवत्त्वमुपपादितमेव। रोहिणीयोगे तु प्राशस्त्यात्फलातिशयमात्रम्। न तु तस्य निर्णयोपयोगिता। नवसी-बुधवारादियोगवत्। अन्यथा—

"प्रेतयोनिगतानां तु प्रेतत्वं नाशितं नरेः। यैः कता श्रावणे मासि श्रष्टमी रोहिणीयुता॥ किं पुर्नबुधवारेण सोमेनापि विशेषतः। किं पुर्नवमीयुक्ता कुलकोट्यास्तु मुक्तिदाः॥

इति पद्मपुराणवचनात्पूर्वेद्युरर्द्धरात्रे वर्त्तमानां रोहिणीयुक्तामपि श्रष्टमीं विहाय बुधवारादियुक्ता परा कर्तव्या स्यात्। श्रथवा "मुहूर्त्तमपि लम्येते" ति विष्णुरहस्यवचने निशीथात्मक एव मुहूर्त्तो ब्राह्यः। निशीथस्य राज्यप्टममुहूर्त्तात्मकत्त्वात्। श्रत एवोक्तं माधवो-दाहृते योगीश्वरवचने—

"अर्घरात्राद्धश्चोर्ध्वमेकार्धघटिकान्विता। रोहिणी चाष्टमी प्राह्या उपवासव्रतादिषु"॥ इति॥

एका चार्द्धघटिका चैकार्द्धघटिके ताभ्यामन्विता। अत्राद्यपक्षे क्षणात्मकार्द्धरात्राद्ध उपरि चैकैकघटिकाव्याप्त्या निशीथव्याप्ति-र्लभ्यते। विद्युराणवाक्येऽपि कला अर्द्धरात्रगतैव याह्या।

"श्रद्धरात्राद्धश्रोध्वं कलयापि यदा भवेत्। जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापप्रणाशिनी"॥ इति योगीश्वरेणैवाभिधावात्। तथा चार्ड रात्रे मुहर्त्तसत्त्वं मुख्यः पक्षः। एकघटिकासत्त्वं मध्यमः। कलामात्रसत्त्वमधमः। त्रत एव वचनान्तरमपि "रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्दुसंयुता" मिति, "तारापत्युद्ये तथे"ति च। "उद्ये चाप्टमी किञ्चित्रवमी सकला यदि" इति स्कन्दपुराणवचनेऽप्युद्य-शब्देन चन्द्रोदय एव प्राह्यः। पूर्ववचनेकवाक्यत्वात्।

तेन विद्धाधिका पूर्वेद्युरेव निशीथे वर्त्तमाना, उत्तरदिन एव रोहिसीयुक्तापि पूर्वेद्युरेव ग्राह्या।

शुद्धाधिका तु सुतरां कर्मकालव्यापित्वात्संपूर्णत्वादिबहुगुण-योगाचेति कथमाग्रहमात्रं तद्ग्रहणं शिष्टानामिति।

अत्रोच्यते। कर्मकालव्याप्तिशास्त्रादेव प्रधानभूताया अष्टम्या एवार्द्धरात्रसत्त्वेन प्राप्तं ग्राह्यत्वम्।

"दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रोहिणीकला। रात्रियुक्तां प्रकुर्वीत विशेषेणेन्द्रसंयुताम्"॥ इति वचनेन रोहिणीयोगाभावविषयं कियते।

पवं हि तस्यार्थः। दिनावच्छेदेन राज्यवच्छेदेन वा कलामात्रापि चेद्रोहिणी श्रष्टम्यां नास्ति तदैव चन्द्रोद्यसंयुतामर्थरात्रव्यापिनीमिति यावत् प्रकुर्वीत। दिनद्वयेऽपि तादृश्या श्रभावे बहुरात्रिसंयुतामुत्तरां प्रकुर्वीतेति। विष्णुरहस्यादिगतं मुहूर्त्तादिपदमर्द्धरात्रगततत्परिमिति त्वत्यन्ताशुद्धम्। तथात्वे वाक्यस्यैवानर्थक्यप्रसङ्गात्। यदा हि शुद्धाप्य-ष्टम्यर्द्धरात्रे वर्त्तमाना श्राह्या तदा रोहिणीसहिता सुतरामिति कि वच-नेन। "मुहूर्त्तमप्यहोरात्रे" इति वचने तु स्पष्टैवाहोरात्रसम्बन्ध्रयत्कि श्चिन्मुहूर्त्तप्रतीतिः। "उद्ये चाष्टमी किश्चित्रवमी सकला यदी" त्यत्र च स्पाद्यप्रतीतिः। तेन रोहिणीरहिताया निशीथव्यापिन्या श्रपवा-देन निर्णायक एव रोहिणीयोगो न तु बुधवाराद्वित्प्राशस्त्यमात्र-हेतुरित्यपि युक्तम्। तदैव "रात्रियुक्तां प्रकुर्चीत" "तामुपावसेत्" ''उपोष्या सा प्रयत्नतः" इत्यादिषु निर्णायकत्वस्यैव प्रतीतेः। बुध-वारादियोगवाक्येषु तु प्राशस्त्यमात्रप्रतीतेः।

एवं सित यदाचार्यचूड़ामणेः परिदेन एव स्वल्पाप्यष्टमी
रोहिणीयुता चेत्सर्वापवादिका परैवोपोष्येत्येतत्पक्षप्रदर्शनावसरे
बुधसोमवारयोरप्युपादानम्, "उदये चाष्टमी किञ्चिदि" त्यस्य ब्रह्मवै-वर्त्तवाक्यस्य, "प्रेतयोनिगताना" मिति पद्मपुराणवचनस्य च, तत्र
प्रमाणत्वाभिधानम्। तद्युक्तमेव। श्रत एव तिथितत्त्वकृतापि—

"प्रजापत्यर्क्षसंयुक्ता कृष्णा नभिस चाएमी।

मुहूर्त्तमिप लभ्येत सेवोपोष्या महाफला"॥ इति—

"वासरे वा निशायां वा यत्र युक्ता तु रोहिणी।

विशेषेण नभोमासि सेवोपोष्या सदा तिथिः"॥

इत्यादि वचनेषु चकारश्रवणात्—

"एकादशीवताद्भाजन्नधिकं रोहिणीवतम्। ततो हि दुर्लभां मत्वा तस्यां यत्नं समाचरेत्"॥

इति ब्रह्मपुराणे च जन्माष्टमीव्रतस्य रोहिणीव्रतत्वेनैव श्रवणा-चिथिद्वेधे रोहिणी नियामिकैव । बुधवारादियोगे तु गुणफलमात्र-मित्युक्तवा "षष्टिदण्डामप्यष्टमीं रोहिणीरहितां परित्यज्य रोहिणी-सिहता स्वल्पाप्यष्टमी परैवोपोष्ये" ति स्पष्टमुक्तम् । दाक्षिणात्य-निवन्धेष्वपि सर्वेषु इत्थमेव निर्णयः ।

या तु शुद्धाधिका पूर्वदिने निशीथे तदिहाय वा रोहिणीयुक्ता, उत्तरदिने च तद्युक्ता, दिनद्वयेऽपि वा रोहिणीरहिता, सा पूर्वेवोपोष्या। सकलाहोरात्रव्यापित्वात् । प्रथमातिक्रमे कारणाभावाच्च । या तु विद्धाधिका, तस्या अन्यतरिस्मन्नेव दिने दिनद्वयेऽपि वा निशीथ-स्पर्शास्पर्शसंभवाद्रोहिणोसाहित्येऽपि पक्षत्रयं भवति । अन्यतरिस्मन्नेव दिने निशीथे तत्साहित्यम्, दिनद्वयेऽपि तस्मिस्तत्साहित्यम्,

दिनद्वयेऽपि तदिहाय तत्साहित्यमिति। तत्राद्यपक्षे सेवः ग्राह्या। तत्र पूर्वदिनगाया ग्राह्यत्वे ताबद्वहिपुराणम्—

"सप्तमीसंयुताष्टम्यां निशीथे रोहिणी यदि। भविता साष्टमी पुण्या यावचन्द्रादिवाकरें।। इति।

"सप्तम्यामद्धरात्राधः" इति प्राग्लिखतं विष्णुधर्मोत्तरं च । उत्तरिवनगायास्तथात्वे—

"मासि भाद्रप्रदेऽष्टम्यां कृष्णपक्षेऽर्घरात्रके। शशाङ्को वृषराशिस्थे प्रजापत्यर्क्षसंयुते॥ उपोषितोऽर्चयेत्कृष्णं यशोद्ां देवकीं तथा"।

### इति भविष्योत्तरम्।

श्रत्र स्वरसाच्छुद्धोत्तराप्रतीतिः। श्रत एव तत्रैव वचनान्तरम्। "श्रविद्धायां च सर्क्षायां जातो देविकनन्दनः" इति। श्रत्र जन्मश्रवणा-दर्दरात्रे श्रक्षसाहित्यं गम्यते। विद्धाविद्धयोर्जन्मश्रवणं च कल्प-भेदादिक्द्धम्।

द्वितीयपक्षे तूत्तरैव ग्राह्या । "वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसंयुताष्टमी । सऋक्षापि न कर्तव्या सप्तमीसंयुताष्टमी" ॥

### इति ब्रह्मवैवर्त्तवचनात्।

"प्रातः संकल्पयेद्विद्वानुपवासवतादिकम्" इत्युपक्रमकालमारभ्य तिथेः सत्त्वाच्च। "यो यस्य विहितः कालः कर्मणस्तदुपक्रमे। तिथियाभिमता सा तु कार्या नोपक्रमोज्भिताः"॥

### इति बौधायनवचनात्।

श्रत एव बौधायनेनैवोक्तम्।

"उद्ये तूपवासस्य नक्तस्यास्तमये तिथिः।" मध्याह्वत्यापिनी ग्राह्मा एकभक्ते सद्दा तिथिः"॥ इति।

तिथे स्त्रिसनध्यव्यापित्वाच ।

"त्रिसन्ध्यव्यापिनी या तु सैव पूज्या सदा तिथिः। न तत्र युग्मादरणमन्यत्र हरिवासरात्"॥

इति पराशरवचनात्।

नक्षत्रस्यास्तमयानिशीथसम्बन्धित्वाचः।

' "उपोपितब्यं: नक्षत्रं येनास्तं याति भास्करः। यत्र वा युज्यते राम निशीथे शशिना सह"॥

इति भविष्यत्पुराणविष्णुधर्मोत्तरवचनात्।

यतु विष्णुधर्मोत्तरे—

"जयन्ती शिवरात्रिश्च कार्ये भद्राजयान्विते। कृत्वोपवासं तिथ्यन्ते तदा कुर्याच्च पारणम्"॥

इति वचनम्।

यच गरुडपुरागे—

"जयन्त्यां पूर्वविद्धायामुपवासं समाचरेत्। तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते वा वती कुर्वीत पारणम्" ॥ इति ॥

तदुत्तरदिने "निशीथे रोहिणीयोगाभावे पूर्वदिने च तत्सत्त्वे वर्जानिये" ति वचननिषिद्धसप्तमी विद्धाप्रतिप्रसवार्थे बोध्यम्।

दिनद्वयेऽप्यर्द्धरात्रं विहाय रोहिणीयोगो यस्तृतीयः पक्षः। स्रोऽनकैः प्रकारेर्भवति।

प्रवेद्यनिशीथादृष्टं प्रवृत्तयोस्तिथिनक्षत्रयोः परेद्युनिशीथान्द्रवागेव समाप्त्या, नक्षत्रस्य पूर्वेद्युनिशीथाद्रवागेव प्रवृत्तस्योत्तरेद्युस्त-समाद्र्याक् समाप्त्या, तिथिमात्रस्य पूर्वेद्युनिशीथाद्र्वाक्प्रवृत्तस्योन्तरेद्युस्तस्प्राद्र्वाक्समाप्त्या चेति । सर्वथापि परेद्युरेवोपवासः "वर्जनीया प्रयत्नेने" ति सप्तमीविद्याया निषेधात् । संकल्पकालमारस्य तिथिनक्षत्रयोः सत्त्वात् । प्रथमद्वितीयप्रकारयोः परेद्यू रात्रियोग-बहुल्याम् । "रात्रियुक्तां प्रकुर्वति" ति वचनात् । यद्यपि द्वितीय-प्रकारे नक्षत्रस्य पूर्वेद्युरेव भूयस्त्वम् । तथापि प्रधानमूताया श्रष्टम्याः परेद्युरेव तत् । नवमीयुताष्टम्यामल्यस्यापि नक्षत्रयोगस्य संपूर्णत्वं च वाचनिकमुक्तं स्कन्दपुरांथे—

"सप्तमीसंयुताष्टम्यां भूत्वा ऋक्षे द्विजोत्तम। प्राजापत्यं द्वितीयेऽह्मि मुहूर्त्ताद्धं भवेद्यदि॥ तदाष्ट्यामिकं श्रेयं प्रोक्तं व्यासादिभिः पुराः। इति।

तृतीयप्रकारे यद्यप्यष्टमी पूर्वेद्युरर्द्धरात्रव्यापिनी बहुरात्रि-योगवती च । नक्षत्रयोगश्च स्वल्पोऽपि सप्तमीयुतायामपि—

"मुहूर्त्तमप्यहोरात्रे यस्मिन्युक्तं हि लम्यते। वासरे वा निशायां घा यत्र स्वल्पापि रोहिणी"॥

इत्यादि सामान्यवचनैत्राह्यत्वेनोक्त एव। तथापि सप्तमीविद्धा-निषेधप्रतिप्रसवस्य।

"विना ऋशं न कर्त्तव्या नवमीसंयुताष्ट्रमी। कार्या विद्धापि सप्तम्या रोहिणीसंयुताष्ट्रमी"॥ इति स्पष्टं नवमीयुतायाम्। रोहिणीयोगाभावविषयत्वप्रतीतेः। "रात्रियुक्ता" मित्यस्य च रात्रिव्यापिन्या श्रर्धरात्रिव्यापिन्याश्च विधेः "दिवा वा यदि वा रात्रौ नास्ति चेद्रोहिणीकला" इत्येतत्स-मिनव्याहारात्सर्वथा नक्षत्रयोगामावविषयत्वात्सप्तमीविद्धाया बहु-भिर्वचनैतिषेधात्परैव युक्तेति सर्वेषां निबन्धकाराणामभिप्रायः। प्रधानम्ताया श्रष्टम्या श्रर्धरात्रव्यापिन्याः कर्मकालव्याप्तिशास्त्रादेव सिद्धं यद्श्राह्यत्वम्। तद्विषयसंकोचार्थमेव हीदं वाक्यं "दिवा वे"त्यादीत्युक्तम्। तेन रोहिणीयोगो गुख्यो निर्णायकः।

तेन कचित्संदेहे निशीथे तद्योगः। तेनापि कचित्संदेहे सप्तमी-विद्धाया निषेधात्रवमीयुक्तायाश्च प्रशंसावचनात्रवमीयोगः। सर्वधा-ष्टम्या नक्षत्रयोगाभावे तस्या निशोधयोग इति संक्षेपः।

#### यदा च

"रोहिणीसहिता कृष्णा मासि भाद्रपदेऽष्टमी। श्रद्धरात्राद्धश्रोध्वं कलयापि यदा भवेत्॥ जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापप्रणाशिनी"

इति स्कान्दात् "सिंहार्के" इत्दियाप्राग्लिखितवचनाचार्द्वरात्रे रोहिणीयोग पवाष्टमी जयन्ती न तु यदा कदाचिद्योगे। तदा तादृश्यां जयन्त्यामेव "जयन्ती शिवरात्रिश्चे" ति "जयन्त्यां पूर्वविद्धाया" मिति च विष्णुधर्मोत्तरगरुड़पुराणवाक्याम्यां सप्तमीविद्धायाः प्रतिप्रसवो न त्वष्टमीमात्रस्याद्धरात्रसत्त्वे तदूर्ध्वं च रोहिणीयोगे।

#### यदापि-

"श्रावणस्य च मासस्य कृष्णाष्ट्रम्यां नराधिप। रोहिणी यदि लभ्येत, जयन्ती नाम सा तिथिः॥

इत्यादि हेमाद्रिमाधवादि लिखितसनत्कुमारसंहितादिवचनेभ्यो यदा कदाचिद्रोहिणीयुक्तापि जयन्ती। तदापि दिनद्वये परेद्युरेव। वा जयन्त्यां वाक्पान्तरैर्नवमीविद्धाया विधानात्पूर्वेद्यरेव तादृश्यां सप्तमीविद्धायाः प्रतिप्रसवः। परिशेषात्। उक्तं च तथास्मिन् वचनद्वये माधवेन।

### यदापि-

"श्रभिजिन्नामनक्षत्रं जयन्ती नाम शर्वरी। मुहूर्त्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः"॥

इति ब्रह्माएडपुराणवचनाद्रामावतारादिप्रादुर्भावतिथिष्वपि जयन्तीशब्दप्रयोगर्दनाचात्र प्रकरणेऽप्रमीमात्रं जयन्तीशब्देनोच्यते। तदापि "विना ऋक्ष" मित्येतद्वचनैकवाक्यतया पूर्वक एव विषयोऽस्य सप्तमीविद्धाविधेरिति।

किञ्चास्मिन्वषये श्रष्टम्या श्रल्पत्वेनाग्राह्यत्वाशङ्कानिवृत्त्यर्थं संपूर्णत्वाभिधानपूर्वकग्राह्यत्वमभिधाय प्रतिप्रसवाभावसिद्धः सप्तमीयुतानिषेधोऽनूद्यते पद्मपुरागो—

"पूर्वविद्धाष्टमी या तु उदये नवमीदिने। मुहूर्त्तमिष्कृतं संयुक्ता संपूर्णा साष्टमी स्मृता॥ कला काष्टा मुहूर्त्तापि यदा कृष्णाष्टमी तिथिः। नवम्यां सेव श्राह्या स्यात्सप्तमीसंयुता न हि"॥ इति॥

## संयुक्ता रोहिएयेति शेषः।

किञ्च रोहिणीयोगस्येव नवमीयोगस्यापि फलविशेषहेतुत्वेऽ-भिहिते तद्वत्या ब्राह्यत्वाभिधानाच "कण्ठागतं मधु को नाम नास्वा-दयती" ति न्यायेन तस्य विशेषस्य निमित्तवशाद्वश्यकर्त्तव्यायां (१)जातेष्टौ पूतत्वादेरिवावश्यकाम्यत्वात्तदर्थमपि नवमीयुतैव कर्तव्या।

<sup>(</sup>१)—पुत्रे जाते "वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत्" इति विहिता जातेष्टिः पुत्राभ्युदयकामस्य पुत्रोत्पत्तिनिमवती विशेया।

बुधसोमवारयोगेन तु ग्राह्यत्वानाभिधानाद्रोहिणीनवमीयोगेन विषय-विशेषे ग्राह्यत्वेन सिद्धायां फलातिशयमात्रहेतुत्वमात्रं तस्येति विशेषः।

तथा च स्कन्दपुराखे---

"उदये चाष्टमी किञ्चित्रवमी सकला यदि। भवेत्तु बुधवारेण प्रजापत्यक्षंसंयुता॥ अपि वर्षशतेनापि लभ्यते वाधवा न वा। इति॥ "प्रेतयोत्तिगताना" मित्यादिप्राग्लिखितं पद्मपुराणं च॥

एवं च किञ्चिद्रोहिणीयुताया अपि सप्तमीयुताया अर्द्धरात्र-व्यापिन्या यदा त्याज्यत्वम् । तदा किमु वक्तव्यम् । शुद्धायास्तादृश्याः प्राक्साधितं तदिति ।

या तु विद्धाधिका दिनद्वयेऽपि रोहिणीयोगरहिता सा त्रिविधा। श्रान्यतरिसम्बेव दिने निशीथे वर्त्तमाना, दिनद्वयेऽपि तादृशी, दिनद्वयेऽपि तद्सपिशनी, चेति। तत्राद्यपक्षे या तादृशी सेव प्राह्या। "दिवा वा" इत्यादिवाक्यात्। द्वितीयतृतीयपक्षयोस्तृत्तरैव। सप्तमी-युताया निषेधात्। सङ्कल्पादिकर्मकालव्यापित्वादिपूर्वोक्तबहुगुण-लाभाद्य।

यतु-

"श्रलाभे रोहिणीभस्य कार्याष्ट्रम्यस्तगामिनी। तत्रोपवासं कृत्वैव तिथ्यन्ते पारणं भवेत्"॥

इति गौडधृतं विष्णुरहस्यवचनम्।

तद्रोहिणीयोगरहिताया अष्टम्याः पूर्वदिन एव निशीथव्या-पिन्याः कद्राचिद्स्तमयव्यासंरिप सम्भवाद्रपोद्वलकमात्रम् । न तु निर्णायकम्। "विशेषेणेन्दुसंयुता" मित्यादिवचनविरोधात्। "कृष्णाष्टमी स्कन्द्षष्ठी" इत्यादिसामान्यवचनानि तु विशेषवचन-विरोधेऽिकञ्चित्कराण्येव। श्रविरोधे परमुपोद्वलकानि। एवं सिति दिनद्वयेऽप्यस्तमयव्यापिन्यां जन्माष्टम्यां विष्णुरहस्यवचने-नान्यतरिर्ण्यासम्भवात् "त्रिसन्ध्यव्यापिनी" त्यादि सामान्यव-चनवशाद्यदुत्तरस्या श्राह्यत्वमाचार्यचृह्यमिणनोक्तम्। तद्वद्वरात्रस्य प्रधानकालत्वेन तद्व्यापिन्याश्च श्राह्यत्वेन सर्वसंमतनानावचनेषुकौ सत्यां साहसमात्रम्।

# अथ पारणाविवेचनम्।

एवं निर्णीतायां तिथौ भविष्योत्तराद्युक्तप्रकारेण सङ्कलपपूर्वकमुपवासं सपरिवारश्रीकृष्णपूजां जातकर्मनालच्छेदादि महोत्सवं
पूजापूर्वकं चन्द्रार्थ्यदानं जागरणं च पुराणश्रवणादिना विधाय
द्वितीयदिने पारणात्मकं भोजनं कर्तव्यम्। प्राग्लिखितसामान्यचचनेभ्यः "श्रच्यित्वोपवासेन भोक्ष्येऽहमपरेऽहनीं" त्यत्रत्यसङ्कल्पमात्रलिङ्गात्तिथ्यन्तादिकालविशोषविधानाच । तच पारणं केवलाधम्युपवासे पारणादिने तिथ्यनुवृत्तौ तदन्ते कर्तव्यम्।

"जयन्ती शिवरात्रिश्च कार्ये भद्राजयान्विते। कृत्वोपवासं तिथ्यन्ते तथा कुर्याच पारणम्"॥

इति विष्णुधर्मवचनात्।

श्रत्र जयन्तीशब्दो जनमाष्टमीमात्रवचनः। तिथिमात्रान्ते पारणविधानात्।

"जन्माष्टमी रोहिंगी च शिवरात्रिस्तथैव च। पूर्विबद्धैव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्"॥

इति भृगुवचनाच।

श्रत्र तिथिभयोरितीतरेतरयोगद्वन्द्वमकृत्वैवान्तशब्देन समासस्ति-धेर्भस्यान्तो यस्मिन्काले तस्मिन् इति । (१) बृहद्रथन्तरसामेतिवत् ।

(१) वृहद्रथन्तरसामवर्णनं जैमिनीयन्यायमालायां माधवेन विहितम्।
"श्रितिदेश्यं विनिश्चेतुं कवतीषु रथन्तरम्।
गायतीत्यृग् गानयुक्ता शब्दार्थो गानमेव वा॥
इति चिन्ता गानयुक्ता त्वभि त्वेत्यृक् प्रसिद्धितः।
लाघषाद्तिदेशस्य योग्यत्वाचान्तिमो भवेत्॥

इद्माम्नायते—"कवतीषु रथन्तरं गायति" इति। "कया निश्चत्र श्राभुवत्"—इत्याद्यास्तिस्न स्रचः कवत्यः। तासु वामदेव्यं सामाध्ययनतः प्राप्तम्। तद्वाधितुं रथन्तरं साम तास्वतिदिश्यते। तत्र—श्रतिदेश्यस्वरूपं निश्चेतुं रथन्तरशब्दस्यार्थश्चिन्त्यते। गान-विशेषयुक्ता "श्रभित्वा शूर नोनुमः" इतीयमृक् "रथन्तरम्" इत्युच्यते। कुतः—श्रध्येतृप्रसिद्धितः। "रथन्तरं गीयताम्" इति केनचिदुक्ता श्रध्येतारः स्वरस्तोभविशेषयुक्तां "श्रभि त्वा" इत्यृचं पठन्ति, न तु स्वरस्तोभमात्रम्। तस्मात्—गानविशिष्टाया स्रचो रथन्तरशब्दार्थन्तम् । इति प्राप्ते ब्रूमः—स्वरादिविशेषानुपूर्वीमात्रस्वरूपमृगक्षरव्य-तिरिक्तं यद्गानम्, तदेव रथन्तरशब्दस्यार्थः। कुतः—लाधवात्। कि च—कवतीष्वृश्च गानमितदेषुं योग्यम्। न त्वृचस्तद्योगतास्ति। "कया नः" "श्रभि त्वा" इत्यनयोर्श्चचोर्युगपदाराध्यभावेन पठिनतुमशक्तवात्। तस्मात्—गानिवशेष एव रथन्तरादिशब्दार्थः"। (७ श्रध्या० २ पा०)

पुनरिप तत्रैव तेन नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमाधिकरणस्य प्रथमवर्णके सामशब्दस्य गानमात्रवाचित्वं स्मारितम् । यथा-

"सामोक्तिवृहदाद्युक्ती गीतायामृचि केवले। गाने वा, गान एवेति स्मार्थते सप्तमोदितम्॥

सामान्यवाची सामशब्दः, विशेषवाचिनो बृहद्रथन्तरादिशब्दाश्च गानमात्रे वर्त्तन्ते। न तु गानविशिष्टायामृचि, इत्ययं निर्णयः सप्तमस्य द्वितीयपादे सिद्धः। सोऽत्र वक्ष्यमाणविचारोपयोगितया स्मार्यते"। इति॥

[ श्रत्र सायणसामवेदभूमिकापि हृश्या ( पृष्टे ६—१० )। इयं च १६२५ वि० संवत्सरे सत्यव्रतसामश्रमिणा प्रकाशिता ]

पूर्व तिथिनक्षत्रयोः पृथङ्निद्देशात्। केवलरोहिणींत्रतस्यापि चः गौडनिबन्धेषु दृष्टत्वात्। तेन केवलितिथित्रते तिथ्यन्ते नक्षत्रत्रते नक्षत्रान्तर इति द्रष्टव्यम्। रीहिणीयुक्ताष्ट्रम्युपवासे तुः पारणादिने उभयानुवृत्तावुभयान्ते तत्कर्तव्यम्।

"कार्या विद्धा तु सप्तम्या रोहिणीसहिताष्टर्मी । तत्रोपवासं कुर्यासु तिथिमान्ते च पारणम्"॥

### इति पद्मपुराणात्।

"श्रष्टम्यामथ रोहिएयां न कुर्यात्पारणं क्वित्। हन्यात्पुरा कृतं कर्म उपवासाजितं फलम्॥ तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रं च चतुर्गुणम्॥ तस्यात्प्रयत्नतः कुर्यात्तिथिभान्ते च पारणम्"॥

### इति ब्रह्मवैवर्त्तवचनाचा।

इदं चोभयान्ते पारणं यदि सार्धयामोपरितनैकयामात्मकमहा-निशातोऽर्वागुभयान्तप्रतीक्षया भोजनकालो लभ्यते तदा।

"न रात्रौ पारणं कुर्याद्वते वै रोहिणीवतात्। तत्र निश्यपि तत्कुर्याद्वर्जयित्वा महानिशाम्" ॥

इति गौडनिबन्धोदाहतवचनात्। रोहिगोवतं तद्युक्ताष्ट्रमीवत-मेव। "यो ह्युभयो" रिति न्यायात्।

"सर्वेष्वेवोपवासेषु दिवा पारणमिष्यते। अन्यथा पुर्यहानिः स्यादृते धारणपारणम्"॥

इति ब्रह्मवैवर्ते।

"श्रन्यतिथ्यागमो रात्रौ तामसस्तेजसो दिवा। तामसे पारणं कुर्वस्तामसीं गतिमश्चते"॥

इति च गर्रेडपुराणे यो रात्रियारणनिषेधः। स जयन्तीवतव्यति-रिक्तविषय इत्यर्थः। यदा तु सांदृशे काले उभयान्तो न लम्यते किन्त्वेकतरान्त एव। तदा तत्रापि पारणं कर्तव्यम्।

जयन्तीं प्रकम्य विह्नपुरारो—

"भान्ते कुर्यात्तिथैव्रापि शस्तं भारत पारणम्" इति ।

"रोहिणीसंयुता चेयं विद्वद्भिः समुपोषिता। वियोगे पारणं चकुर्मुनयो ब्रह्मवादिनः॥ सांयोगिके वते प्राप्ते यद्येकीऽपि वियुज्यते। तत्रैव पारणं कुर्यादिति वेद्वविद्ये विदुः"॥

### इति वचनात्।

"तिथिनक्षत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्। पारणं तु न कर्त्तव्यं यावन्नैकस्य संक्षयः"॥

### इति नारदीयवचनाशः।

"सांयोगिके" इति वचनमेतद्ये क्वित्। यदा तु महानिशाऽ-व्यवहितपूर्वक्षण एवं महानिशायां वा एकतरस्याप्यन्तः, तदाः महानिशायामपि पारणं कुर्यात्।

"तिथ्यूक्षयोर्यदा छेदो नक्षत्रान्तमधापि वा। अर्द्धरात्रेऽपि वा कुर्यात्पारणं त्वपरेऽहिनेश॥

इति हेमाद्रिधृतवचनात्। श्रद्धरात्रे महानिशायाम्।

तत्रैव भोजननिषेधात्प्रतिप्रसवस्योचितत्वात्। त्रात एवं चन्द्रो-परागेऽप्युक्तं "मुक्ते शशिनि भुञ्जीत यदि न स्यानमहानिशेति"। तक्षत्रान्तग्रहणं च तिथ्यन्तस्याष्युपलक्षणम् । आघान्यान्तिथिग्रहणी-चित्येऽपि यसभग्रहणं तत्

"याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुराया नक्षत्रयोगतः ॥ ऋक्षान्ते पारणं कुर्योद्धिता श्रवसारोहिसीम्"॥

द्भित वचनाज्जयन्तीव्रते नक्षत्रान्तो नापेक्षितिस्तिथिमात्रान्तेऽपि मुख्यतयेव पारणं कर्तव्यमिति भ्रमो भवेत्तन्तिवृत्त्यर्थम् । इदं तु वचनं जयन्तीव्रतेऽपि । नक्षत्रान्तप्रतीक्षाया बहुभिर्वचनैरुक्तत्वात् । अन्यत्र सांयोगिके वर्ते "सांयोगिके" इत्यादि सामान्यवचनादेकतरान्तोऽपि मुख्यः काल इति नक्षत्रमात्रान्ते पारणं कर्तव्यम् । अवगद्धादशीजन्मा-प्रमीवतयोस्तूभयान्त एव मुख्यः काल इति नक्षत्रमात्रान्ते पारणं कर्त्तव्यमित्यत्रोभयान्तस्य मुख्यपक्षत्वद्योतनार्थत्वेन व्याख्येयम् ।

तेनान्यत्र "तिथिनक्षत्रवतेष्वन्यतरान्तोऽपि मुख्यः कालः। श्रत्र तूभयान्त एव सः। श्रन्यतरान्तस्तु गौणः। "तिथिनक्षत्रतियमे" इति सामान्यवचनेन तु बृहद्रभन्तरसामेतिवद्द्वन्द्वपूर्वक उत्तरपद्-समासो न भवत्येष । "पञ्चगवधनो" (१) "वाक्त्वचित्रय" इत्यादि-वत्तिलङ्गाभावात् । कृतेऽपि चाद्वन्द्वे तद्योऽविविश्वास्तत एवोद्वे स्पन् विशेषण्या्वा" दित्युक्तम्।

गौङ्गिबन्धेषु तु "तिथ्यृष्ट्रयो" हित चचनं "अर्धरात्रे ततः कुर्यात्पारणं त्वपरेऽहिनिः" इति पठित्वा यद्यर्धरात्रे उभयोरन्यतरस्य वान्तस्ततोऽपरेऽहिन दिवस एव पारणं कुर्यान्न तु कस्याप्यन्तः प्रतीक्षणीय इति "वृज्ञिक्षत्वा महानिष्टाः" मिल्येतद्वविद्योधेनैव व्याख्यातम्।

शक्य तु हेमाद्रशुवाहतपादेऽपि तव्वविरोधेन व्याख्यातुं वतान्तरनिषिद्धरात्रिपारणप्रतिप्रसवार्थत्वेन । अत्राद्धरात्रेऽपि

<sup>(</sup>१)—अत्र "द्वान्द्वाच्चुद्षहान्तात्समाहारे" (५।४।१०६) इत्यनेन दच्यत्ययः।

पारणं कमुर्तुचितम्। किमु ततः पूर्वरात्रांचिति। अपि शब्दश्रवणा-त्स्वार्थतात्पर्यत्यागेनान्यार्थतात्पर्यावगमात्। "श्राततायिवमायान्तमपि वेद्वान्तपारणं रहे।" इत्यादिवत्।

तेन महानिशातः पूर्वंमन्यतगन्तप्रतिक्षयापि भोजनकालालाभे सामान्यरूपस्यापि रात्रिपारणिनषेधस्यातिक्रमे कारणामाचात् "तिथ्यन्ते चोत्सवान्ते वा व्रती कुर्वीत पारण्" मिति चचनाच्च जाग-रान्ते दिवैव पारण् कर्चाव्यम्। महानिशातः पूर्वे मुख्यगौणान्य-तरकाललाभे तु दाक्षिणात्यनिबन्धेष्वलिखनात् "न रात्राविति चचनेनाश्यासेऽपि रोहिण्यीव्रतशब्देन वा नक्षत्रमात्रव्यत्रप्रहेणेऽपि "तिथ्यृ-क्षयो" रित्यादि वचनादेव कमुतिकन्यायव्याख्यातान्महानिशातः पूर्वे रात्रावप्यत्र पारण् सिध्यत्येव मुख्यगौणपक्षाश्रयणेन। न तु व्रतान्तरविद्वैव पारणिर्मिति नियमः।

सद्नरत्वे तु रात्रिपारणिनषेधवचनानामत्रापि प्रवृत्तिमङ्गीकृत्य दिवान्यतरान्तलाभे दिवेव, नत्भयान्तप्रतीक्षया रात्रौ । दिवान्यतरा-नतस्याप्यलाभे तु महानिशातः पूर्वम् । तल्लाभे तत्रैव । महानिशाया-मेव तल्लाभे तत्रापि । "श्रर्द्धरात्रेऽपि वा" इति वचनात् । "उत्सवान्ते चा" इति त्वशक्तविषयमेवेत्युक्तम् । श्रशकस्य तु शेषिविरोधप्रसङ्गात् "उत्सवान्ते" इति वचनाच्चेकतराविगमेऽपि पारणं भवत्येवेति ।

## ग्रथ नित्यत्वकाम्यत्वविवेचनम्।

इदं च जनमाष्टमीवतं नित्यं तावद्भवत्येव।

"प्राजापत्यक्षंसंयुक्ता श्रावणस्यासिताष्टमी।

वर्षे वर्षे तु कर्त्तव्या तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिनः"॥

इति वीप्साश्रवणात्।

न च वीप्सायुक्तो वसन्तो हि निमित्तत्वेन गम्यत इति न्यायेना-ष्टमीविशेपाविञ्जनस्य जीवनस्य निमित्तत्वे तस्य तुष्ट्रयर्थमिति फलस्य चोद्देश्यद्वयस्य कथमेकस्मिन्वाक्ये समावेश इति वाच्यम्।

मिश्रह्मपत्वात्। एकह्मपं ह्युद्देश्यद्वयं विमित्तह्मपं फलहमं वा एकेन विधिना नान्वेति। एकेनैव नैराकाङ्क्यात्। यस्य पिता पितामह इतिवत्। भिन्नह्मपं त्वन्वेत्येव। यथा जातेष्टिविधौ जननं निमित्तं प्रतत्वादि च फलम्। निह निमित्तंन फलस्यकाङ्क्षा निवर्यते फलेन वा निमित्तस्य। संभवति ह्यस्मिन्निमित्तं अनेनेदं फलं भावयेदित्येकह्मपा वचनव्यक्तः। तेन यदुद्देश्यद्वयान्वयनिमित्तवाक्मभेदपरिहार्थं यचकपाणितुष्ट्यर्थं व्रतं वाक्मान्तरेण विहितं तद् "वर्षे वर्षे कर्तव्य" मिति वचनव्यक्त्यभिधानं हेमाद्रेस्तद्युक्तमेव। निमित्तस्याविधे-यत्त्वाच। पूतत्त्वादीनां त्वर्थवादकल्प्यानां सापेक्षाणामेव फलतेति न फलानेकत्त्वम्। श्रकरणे प्रत्यवायश्रवणाच नित्यम्।

तथा हि भविष्योत्तरे—

"श्रावणे बहुले पक्षे कृष्णजन्माष्टमीवतम्। न करोति नरो यस्तु भवति क्ररराक्षसः"॥ इति॥

तत्रेव जन्माष्टमीं प्रकृत्य—

"श्रकुर्वत्ररकं याति यादिद्नुश्चितुर्दशः"॥ इति॥ स्कन्दपुरागोऽपि—

"शद्राञ्चेन तु यत्पापं शवहस्तस्थभोजने । तत्पापं लभ्यते पुंभिर्जयन्त्यां भोजने कृते" ॥ इति ॥

तथा-

"गृधमांसं खरं कार्कं श्येनं वा मुनिसत्तम। मांसं वा द्विपदां भुक्तं कृष्णजनमाष्टमीदिने॥ कृष्णाष्टमीदिने प्राप्ते येन भुक्तं द्विजोत्तम। त्रेलोक्पसंभवं पापं तेन भुक्तं द्विजोत्तम॥ ब्रह्मझस्य सुरापस्य गोवधे स्त्रीवधेऽपि वा।
न लोको मुनिशार्दू ल जयन्तीविमुखस्यच ॥
जयन्तीवासरे प्राप्ते करोत्युदरपूरणम्।
पाट्यते तिलमात्रं तु यमदूतैः कलेवरम्"॥ इत्यादि ।

काम्यं चेदम्। फलस्यापि श्रवणात्।

तथा हि स्कान्दे—

"जन्माष्ट्रमीवतं ये वै प्रकुर्वन्ति नरोत्तमाः। कारयन्त्यथ वा लोकांल्लक्ष्मीस्तेषां सदा स्थिरा॥ स्मरणं वासुदेवस्य मृत्युकाले भवेन्मुने। सिद्धधन्ति सर्वकार्याणि कृते जन्माष्ट्रमीवते"॥ इति।

### विष्णुरहस्येऽपि-

"प्रजापत्यर्क्षसंयुक्ता कृष्णा नमसि चाएमी। मुहूर्तमिप लभ्येत सोपोण्या सा महाफला"॥ इत्यादि।

न च कादाचित्कत्वाकादाचित्कत्वयोविरोधात्कथमेकस्य नित्य-काम्यतेति वाच्यम्। न हि कामसंयोगस्य कादाचित्कत्वसिद्धिः फलम्। किं तु कामनाप्रयुक्तमप्यनुष्ठानम्। तस्मिन्छते फललाभ-सिद्धिश्च। तेनाग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादिवन्न कोऽपि विरोधः।

ननु यदीदं जन्माष्टमीवतं नित्यम्। तर्हि तदकरणे प्रायश्चित्त-श्रवणेन भाव्यम्। यथा नित्यैकादशीव्रताकरणे—

"श्रष्टम्यां च चतुर्दश्यां दिवा भुक्तवैन्दवं चरेत्। एकादश्यां दिवा रात्रौ नक्तं चैव तु पर्वणि"॥ इति।

यद्यप्यस्मीचतुर्दशीपर्वसमिन्याहाराद्वताद्धिन्नो यो भोजनिन् पेध एकादश्यां वक्ष्यते, तद्तिक्रम इदं प्रायश्चित्तम्। तथापि वतस्या-प्यभाजनसंकल्परूपस्य फलताऽभोजनरूपत्वात्तद्विकमेऽपीदमेव युक्तम्। श्रष्टम्यादौ तु नित्यव्रताभावान्निषेधातिक्रम एव तत्। न हि व्रतकाएडेऽएमीचतुर्दश्योर्नक्रभोजनं पर्वणि च दिवाभोजनं नित्यव्रतत्वेन कापि श्रूयते। तथा नित्यत्वे कदाचित्तदशकौ प्रतिनिधि-नियमेनापि भाव्यम्। यथैकादशीव्रत एव "एक्रभक्तेन नक्तेन क्षीणु-वृद्धातुरः क्षिपे" दिति।

श्रत्रोच्यते। प्रायाश्चित्तं तावत्-

"प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापनुत्तये। उपपातकजातानामनादिष्टस्य चैव हि"॥

इत्यादि भविष्यति।

न हि सर्वस्य विधेनिषेधस्य वाऽकरणेः प्रायश्चितं विशेषत उपदिष्टमेव भवति । तथाः सत्येतद्वाक्यानर्थक्यापत्तेः । प्रीतिनिधिस्तु सामान्यत उक्त एव ब्रह्मवैवर्ते—

"उपवासासमर्थश्चेदेकं विप्र' तु भोजयेत्। तावद्धनादि वा दद्याद्यद्भुक्ताद् द्विगुणं भवेत्॥ सहस्रसंभितां देवीं जपेद्वा प्राणसंमात्। कुर्याद्वा दशसंख्याकान्यथाशक्ति वते नरः"॥ इति।

देवीं गायत्रीम्।

तस्मात्र कोऽपि दोष इति संयोगपृथक्तवादुभयरूपत्वं जन्माष्ट्रमी-झतस्य। यन्तु "जन्माष्ट्रमीजयन्तीव्रतयोर्भेद्रसिद्धयर्थं जयन्तीव्रतमेवो-भयरूपम्। जन्माष्ट्रमीवतं तु केवलनित्यः" मित्युक्तं माधवाचार्येण। तत् "जन्माष्टमीवतं ये वा" इति स्कन्दपुराणे जन्माष्टमीवत एव फलभवणादयुक्तम्।

#### तथा-

"केवलेनोपवासेनः तस्मिञ्जनमिदने ममः। शतजन्मकृतात्पापान्मुच्यते नात्र संशयः"॥

इति माधवोदाहतेऽपि वाक्ये पापक्षयरूपं फलं श्रूयत एव। न हिं पापक्षयरूपफलश्रवणमात्रेण नित्यत्वम्। (१) विधनादियागानामपि तदापत्तेः। किन्तु निमित्तोपाधौ विधानात्। तदावेदकं च वीप्सादि।

(१)—विधनसंक्षको द्वाविशिष्टोमसंस्थी यागो "विधनो पशु-कामस्य" इत्यनेन कात्यायनश्रीतसूत्रे (२२।११।१६) प्रतिपादितो। तत्रैको विधनाख्यो यागस्ते सिरीयब्राह्मणे निरूपितः—

"इन्द्रं वै स्वाविशो महता नापाचयन्। सोऽनपचय्यमानः एतं विधनमपश्यत्। तमाहरत्। तेनायजतः। तेनेवासां तं संस्तम्भं व्यहन्। यद् व्यहन्। तद्विधनस्यः विधनत्वम्। विपापमानं भ्रातृव्यं हते। य एतेन यजते। य उ चैनमेवं वेदः । (२।७।१८।१)

"पुरा कदाचिद्राज्यं कुर्वन्तिमिन्द्रं मरुत्संश्वकाः प्रजाः करप्रदानेन पूजां नाकुर्वन् । सोऽयमपूज्यमान इन्द्रस्तत्परिहारायतं विद्यनाख्यं कर्तुविशेषमेकाहं निश्चत्य, तदनुष्ठानेनासां प्रजानां तं संस्तम्भं स्तम्भनक्षं प्रातिकृल्याचरणं व्यहन् विहतं कृतवान् । यत् यस्मात् कारणात्, श्रनेन कर्मणा विहतवान् । तस्माद्विहन्त्यनेनेति व्युत्पस्या कर्मणो विद्यननाम सम्पन्नः मिति सायणभाष्यम् । तदसमिन्याहते तु पापक्षयफलश्रवरोऽपि काम्यत्वमेव विघना-

द्वितीयो विधनश्च ताग्ड्यमहाब्राह्मणे प्रतिपादिते :--

"इन्द्रमदेव्यो माया श्रसचन्त । स प्रजापतिमुपाधावत्तस्मा एतं विघनं प्रायच्छत् । तेन सर्वामुधो व्यह्तः। यद् व्यहतः तिद्वघनस्यः विघनत्वम्"। (१६।१६।६)

"अदेवाः श्रसुरास्तेषां सम्बन्धिन्यो यास्ता श्रदेवत्यो मायाः वञ्चना श्रसुरैः प्रयुक्ता इन्द्रमसच्चन्त, इन्द्रेण संयुक्ता श्रभवन्। संचेन्द्रो मायापरिहारोपायार्थे प्रजापितं सेवित्वा विधनाख्यं कर्तुं लब्ध्वा तेन क्रतुना सर्वाम्धः सर्वाञ्छत्रून् व्यहतः विशेषेणः हतवान्। यस्मात् व्यहत। श्रनेन व्युत्पत्त्याः क्रतोविधननामकत्वं सम्पन्नम् " इति सायणाचार्यः।

पतौ विद्यनसंज्ञकौ यागौ फलश्रुतिमात्रेण न नित्यौ, कि तु काम्याविति प्रन्थकदाशयः। तथा हि—यागेषु किचि-त्यापक्षयरूपं कलं श्रुतम्। तत्र नित्यनैमित्तिककर्मणां पापक्षयफल-कत्वस्य बोधनात् यत्र यत्र पापक्षयः फलं श्रूयते तत्र तत्र सर्वस्यापि नित्यत्वं नैमितिकत्वं वा भवितुमर्हतीति चेन्न सर्मीचीनम्। कुत हित चेत् विद्यनादियागेषु व्यभिचरितत्वात्। विद्यनो नाम यागः पाप-क्षयार्थं विहितोऽपि काम्यकतुकाण्डपाठात् काम्य एव। न तु नित्यो नैमित्तिको वा। यदि पापक्षयफलकत्वमेव नित्यताप्रयोजकं स्यात्। तिहं तस्यापि (विद्यनसंज्ञककतोरपि) नित्यत्वापितः। तत्तु नेष्टं कस्यापि। श्रतो यत्र वीप्सादि (श्रहरहः सन्ध्यामुपासीतेत्यादि) श्रवणं तस्यैव नित्यत्वं स्वीकर्तुं शक्यते। विद्यते तु वीप्साद्यभावान्न नित्यत्वापित्तिरिति सर्वमवदातम्।

न च "श्रमृतत्वं च गच्छती" त्यवश्यापेक्षितामृतत्वप्राप्तिलक्षण्फलश्चवणाद्या पुत्रात्पाद्तस्य नित्यत्वमुक्तं (१) सोमिवद्याप्रजनये, तथा
पापक्षयस्यापि सर्वदा सर्वेषःमपेक्षितत्वात्तत्फलत्वेन नित्यत्वं स्यादेव,
श्रवश्यापेक्षितफलसाधनत्वमेव ह्यावश्यकत्वापरपर्यायं नित्यत्विमिति
वाच्यम्।

"सोमाधी तिप्रजं कार्ग्य नित्यं वा कमतोऽप्रिमः। वीप्सानुष्ठेयविज्ञानलोकैस्तिश्वत्यतेष्यते॥

इदमाम्नायते—"सोमेन यजेत" "स्वाध्यायमधीयीत" "प्रजा-मुत्पादयेत्" इति ।

तत्र सोमः।काम्यः, "ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत" इति काम-संयोगेनाम्नातत्वात् । श्रध्ययनप्रजोत्पादनयोरिष विश्वजिन्न्यायेन स्वर्गे फलन्वेन कल्पिते कमियोगोऽपि कल्प्यते । तस्मादिदं श्रयं काम्यम् ।

मैवम्। वीप्सादिना नित्यत्वसिद्धः। "वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत" इति वीप्सा प्रतिवसन्तं निमित्तीकृत्य सोमयागं विधत्ते। श्रध्ययनस्य तु न स्वर्गः फलम्, दृष्टप्रयोजनस्यानुष्ठेयविश्वानस्य संभवात्। तत्र कृत्वनुष्ठानस्य नित्यत्वात्तद्धेतोर्ध्ययनस्यापि नित्यत्वमनिवार्यम्। "श्रनुत्पाद्य सुतान्न लोकं गच्छति" इति स्मृतेलोकसिद्ध्यर्थमुत्पादनस्यापि नित्यत्वम्। श्रनेनैवाभिप्रायेणे-द्माम्नातम्—'जायमानो ह वे ब्राह्मणिक्षभिन्न्यः णवाञ्चायते। ब्रह्मचर्येण अर्थिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः। एष वा श्रनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारी" इति। श्रत्र ब्राह्मणप्रहणमित्ययोरप्युलक्षणार्थम्। सोमादिविधिषु विशेषस्याश्रवणात्। त्रस्मात्—सोमादिकं नित्यम्"। (६ श्र० २ पा० ११ श्रधि०)

<sup>(</sup>१)—सामविद्याप्रजनयो मीमांसायां विवृतः। यथा जैमिनीय-न्यायमालायाम्—

यतस्तत्राप्यकरण्यत्यवायश्रवणादेव नित्यत्वम्। श्रमृतत्व-प्राप्तिकलश्रवणोपन्यासस्तु फलश्रवणमपि तद्विरोधीत्येवमर्थः। न तु नित्यत्वसाधकत्वेन। श्रत एव हेत्वन्तरेण नित्यत्वे सिद्धे पापश्रय-रूपफलकल्पनं तद्विघातायोक्तं सर्वशक्तिनये नित्यकर्मणाम्। स्वर्गकल्पने तद्विघातप्रसङ्गादिति।

### तद्यं संग्रहः।

शुद्धा च सप्तमीविद्धे त्येवं जनमाष्ट्रमी द्विधा। रात्रिमात्रेऽपि सत्याश्च वेघोऽष्टम्या भवेदिह ॥ प्रत्येकं सा पुनर्देधा परेऽहिन सती न वा। ताद्रश्यिष तथा द्वेघा रोहिणीसंहिता न वा॥ तत्र शुद्धाथवा विद्धा परेऽहन्यसती युता। रोहिएया रहिता वापि विमतिस्तत्र नास्ति हि॥ या तुःशुद्धाथवा विद्धा परेऽहिन सती युता। रोहिएया सा द्विधैकस्मिस्तादृश्यथ दिनद्वये॥ श्राद्ये पक्षे यैव युक्ता रोहिएया सैव संमता। या तु शुद्धाधिका ऋक्षयुता तद्वियुतापि वा॥ दिनद्वयेऽप्यसौ पूर्वा विद्धा सत्यधिका त्रिधा। एकस्मिन्नह्नि रोहिएया निशीथे संयुताथवा॥ विनद्वयेऽपि तस्मिन्वा तद्विहायाथ ताद्रशी। सेव प्राह्याद्यपक्षे स्यात्पक्षयोरन्योः परा ॥ विद्धाधिकाहर्द्वयेऽपि रोहिएया रहिता त्रिधा। पकस्मिन्निह वर्त्तेत निथीथेऽहर्द्वयेऽपि वा॥ तत्र सत्यसती वापि प्रथमे सैव संमता। द्वितीये च तृतीये च पक्षे प्राह्या परैव सा॥ तिथ्यन्ते पारणं कुर्याद्वश्वश्चन्यतिथिवते। तिथिनक्षत्रसाध्ये तूभयान्तेऽर्वाङ्महानिशः॥

मुक्तिश्चेत्सं भवेदृक्ष तिथ्यन्ते पारगं भवेत्। उसयान्तो न लभ्यश्चेत्तस्मिन्नेकात्ययेऽपि तत्॥ महानिश्येव सोऽपि स्याद्यदि तत्रापि पारणा। दिवैव वोत्सवान्ते स्यात्तादृशे विषये भुजिः॥ ्रमुख्यः कालो द्वयान्तोऽन्यतरान्तो गौण पतयोः। दिवान्यतरसंप्राप्तौ तत्रैव भुजिरिष्यते॥ दिवैकोऽपि न लभ्येत लभ्येतार्वाङ्महानिशः। तत्राप्यन्यतरत्र स्यान्महानिश्येव चेद्भवेत ॥ मुख्यो गौणोऽथाँतत्रापि पारयेदिति केचन। अशक्त दिवैवैकाविगमेऽपि च पारयेत्॥ जन्माष्टमीवतं चैतन्नित्यं काम्यं च सम्मतम्। श्रतोऽशक्तः प्रतिनिधिमेकब्राह्मण्मोजनम् ॥ बिगुणाम।दिदानं वा साविजीजपमेव वा। सहस्रकृतवः प्राग्रस्य संयमान्द्वादशाथवा॥ श्रथ नक्तेकभक्तादीन्वश्यमाणान्हरेर्दिने। कत्रपतिनिधि वापि कुर्याद्तयेष निश्चयः॥ वतस्य सर्वथा लोपेऽनादिष्टवतिमध्यते॥

# ग्रथ श्रीरुष्णजन्माष्टमीव्रतपद्धतिः।

र्यमत्र संक्षेपतो भविष्योत्तरगरुडपुराणाद्युक्तमकारेण श्रीकृष्ण-जन्माष्टमीवतानुष्ठानपद्धतिः॥

उपवासपूर्वदिने कृतदन्तधावनो लघुभुग्रात्रौ जितेन्द्रियः सुम्बो-पवासदिने प्रातः स्नानादिनित्यकृत्यं विधाय—

"सूर्यः सोमो यमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः क्षपा। पवनो दिक्पतिभू मिराकाशं खचरा नराः। ब्राह्मं शासनमास्थाय कल्पध्वमिह संनिधिम्"॥ इत्युक्तवा प्राङ्मुखो दर्भहस्तः फलपुष्पाक्षतयुतजलपूर्णमोदुम्बरादि-पात्रं दक्षिणहस्तेनादाय मासपक्षवारनक्षत्रयुतां प्रातर्वर्त्तमानामप्टमीं सप्तमीं वा तिथिमधिकरणत्वेनोलिख्यामुकफलकामः पापक्षयकामो वा श्रीकृष्णप्रीतये जन्माप्टमीवतमहं करिष्ये।

#### तथा-

"वासुदेवं समुद्दिश्य सर्वपापप्रशान्तये। उपवासं करिप्यामि कृष्णाप्टम्यां नभस्यहम्॥ अद्य कृष्णाप्टमीं देवीं नभश्चन्द्रसरोहिणीम्। श्रवीयत्वोपवासेन भोक्ष्येऽहमपरेऽहिन ॥ पनसो मोक्षकामोऽस्मि यद्गोविन्द त्रियोनिजम्। तन्मे मुश्चतु मां त्राहि पतितं शोकसागरे॥ श्राजन्ममरणं यावद्यन्मया दुष्कृतं कृतम्। तत्प्रणाशय गोविन्द प्रसीद पुरुषोत्तमः॥

# इति स्रोकचतुष्टयमुखार्य पात्रस्थं जलं क्षिपेत्।

ततः स्पिलप्ते शोभने विशालप्रदेशे कदलीस्तम्भनानावर्णवासःशोभितं समन्तात्स्थापितैराम्रपल्लवादियुतैर्जलपूर्णनवकलशैदीपाविलिभः पुष्पमालाभिर्युतं चन्दनागुरुधूपितमग्निखङ्गरुष्णछागरक्षामणिद्वारन्यस्तमुसलायुदितं गीतवादित्रवृत्त्यादिमङ्गल्योपेतं पष्टवा देव्याधिरितं देवक्याः स्तिकागृहं विधाय तस्य समन्ताद्वितिषु स्कुसुमाझलीन्देवगन्धवीदीन् बङ्गचर्मधरवसुदेवदेवकीनन्द्रयशोदागर्गमोपीगोपान् कंसिनयुक्तान्गोधेनुकुञ्जरान् यमुनां तद्भदस्थं कालियमन्यच सकलं तत्कालीनं गोकुलचरितं यथासंभवं लिखित्वा स्तिकागृहमध्ये मञ्चकं स्थापित्वा मध्योहे नद्यादिजले तिलेः स्नात्वार्द्वरात्रे पूर्ववद्य सपरिवारश्रीकृष्णपूजां करिष्य इति सङ्कल्प्योत्तमप्रच्छद्रपटावृतम-

देवक्याश्चरणौ संवाहयन्त्या श्रीप्रतिमया चोपेतां यथाविभवं काञ्च-नादिनिर्मितां प्रसुप्तां देवकीप्रतिमां स्थापयेत्। प्रतिमा चाष्ट्रविद्या भवति—

"काञ्चनी राजती ताझी पैत्तली मृन्मयी तथा। वाक्षी मिरिएमयी चैव वर्राकैलिखिता तथा"॥ इति॥

एवं वश्यमाणा श्रापि प्रतिमाः। तथा तश्रव स्तिकागृहे एकदेशे मञ्जकान्तरोपरि प्रस्तवरकन्यकयशोदाप्रतिमां स स्थापयेत्।

प्रतिमायाः कपोलौ द्वौ स्पृष्टा दक्षिणपाणिना ।
प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत तस्यां देवस्य वा हरेः ॥
प्रकृतायां प्रतिष्ठायां प्राणानां प्रतिमासु च ॥
यथा पूर्व तथा भावः स्वर्णादीनां न देवता ॥
प्रश्नियामप्रि देवानां प्रतिमास्विप प्रार्थिव ।
प्राणप्रतिष्ठां कर्तव्या तस्यां देवत्वसिद्धये ॥
वासुदेवस्य बीजेन 'तद्विष्णोः' रित्यनेन च ।
तथैव हृद्येऽङ्गुष्ठं दत्त्वा शश्वच मन्त्रवित् ॥
एभिर्मन्त्रैः प्रतिष्ठां तु हृद्येऽपि समाचरेत् ।
प्रसमे प्राणाः प्रतिष्ठन्तु असमे प्राणाः क्षरन्तु च ॥
प्रसमे देवत्वसंख्याये स्वाहें' ति यज्ञरीरयन् ।
प्रद्रमन्त्रैरङ्गिनन्त्रैवैदिकैरित्यनेन च ।
प्राणप्रतिष्ठां सर्वत्र प्रतिमासु समाचरेत्" ॥

इति कालिकापुराणात्।

वर्जिन मूलमन्त्रेण । इदं च प्रकृतविक्षविभिप्रायेण । तेनान्येषामिष स मूलमन्त्रो वैदिकमन्त्रश्च द्रष्ट्रच्यः । बहुवचनाञ्च तदुभयान्ते 
"श्रम्मे" इत्यिष मन्त्रः । स्वहृद्रयेऽङ्गुष्ठं दत्त्वा मन्त्रः पटनीयाः ।
प्रतिमायान्तु कपोलौ स्पृष्ट्वे ति विशेषः । "श्रप्रेऽप्युक्तम्"इत्यनेन चेति ।
शश्वत् यावत्सकलमन्त्रसमातिः । हृद्येऽपि । यदा "श्रप्स्वग्नौ 
हृद्ये सूर्ये" इति वचनादृहृद्ये देवपूजा क्रियते तदा 'श्रुङ्गमन्त्रे' रित्यङ्गदेवताप्रतिमासद्भावे तासु तत्पाठः । तद्भावे प्रधानप्रतिमायामेव ।
तत्संनिध्यर्थे प्रधानदेवतास्थापनानन्तरम् । तेनात्रापिः "प्रतिमं
दक्षिणहस्तेन" प्रतिमाकपोलौ स्पृष्ट्वा तत्त्रद्वेवतानां मूलमन्त्रान् चैदिकमन्त्रांस्तद्भावे प्रण्वादिचतुर्थ्यन्तनमोऽन्तनामानि "श्रस्मे" इत्यस्य
स्थाने तत्त्रद्वेवतानामयुक्तं "श्रस्मे" इत्यादिस्वाहान्तं च मन्त्रं पठन्
प्राण्यतिष्ठां कुर्यात् । तथा तत्रेव पीठाद्युपरि देवकीसहितं वसुदेवं
यशोदासहितं नन्दं श्रीकृष्णसहितं वलदेवं चिण्डिकां च प्रतिमासु
पूजयेत् ।

## तत्रादौं—

"गायद्भिः किंद्यराद्धैः सततपरिवृतां वेणुवींणानिनादैः श्रङ्गारादर्शकुन्तप्रवरकृतकरैः किंकरैः सेव्यमाना ॥ पर्यङ्को स्वास्तृते या मुद्दिततरमुखी पुत्रिणी सम्यगास्ते सा देवी देवमाता जयति सुचदना देवकी दिव्यक्पाण ॥

इति देवकीं ध्यात्वा,

"मां चापि बालकं सुप्ते पर्यङ्के स्तनपायिनम्। श्रीवत्सवक्षसं शान्तं नीलोत्पलदलच्छविम्"॥

इति कृष्णं च ध्यात्वा,

'प्रणवादिनमस्यान्तं पृथक् नामानुकीर्तयन्। कुर्यात्पूजां विधिन्नश्च सर्वपापापनुत्तये॥ देवक्ये वसुदेवाय वासुदेवाय चेव हि। बलदेवाय नन्दाय यशोदाये पृथक् पृथक्"॥

## इति भविष्योत्तरवचनात्—

ॐ देवक्ये नम इति देवकीम्, ॐ वासुदेवाय नम इति श्रीकृष्णम्,

"पादावभ्यक्षयन्ती श्रीदेवक्याश्चरणान्तिके। निषण्णा पङ्कते पूज्या नमो देव्ये श्रिये इति"॥

## इति वचनात्—

कँ नमो देव्ये श्रिये इति श्रियम्, कँ देवक्ये नमः, कँ वसुदेवाय नमः, कँ वश्रादेवाय नमः, कँ वलदेवाय नमः, कँ चित्रकाये नमः, इति तत्तकामभिः पीठा-न्तरस्थान् देवक्यादींश्चावाहनासनपाद्याच्याचमनीयपश्चगव्यस्नपन-स्नानवस्त्रयक्षोपवीतगन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यनमस्कारप्रदक्षिणोद्वासनाख्येः षोड्शोपचारैः पूजयेत्। तत्रोद्वासनं द्वितीयदिने। पूजासाद्युण्यार्थे ताम्बूलं दक्षिणों च दद्यात्।

भविष्योत्तर एव "विध्यन्तरमपीच्छन्ति केंचिदत्रैव सूरयः" इत्युक्तवा केषुचिदुपचारेषु विशेषमन्त्रा श्रप्युक्ताः।

#### यथा--

"योगेश्वराय देवाय योगिनां पतये विभो। योगोद्भवाय नित्याय गोविन्दाय नमो नमः"॥ इति स्नाने। "यज्ञेश्वराय देवाय तथा यज्ञोद्धवाय य । यज्ञानां पतये नाथ गोविन्दाय नमा नमः" ॥ इति धूपादी ।

"विश्वेश्वराय विश्वाय तथा विश्वोद्धवाय च। विश्वस्य पतये तुभ्यं गोविन्दाय नमो नमः"॥ इति नैबेद्धे।

गरुड्पुराणे तु "यश्चाय यश्चेर्यराय यश्चपतये यश्चमंत्राय गोविन्दाय नमो नमः" इत्यंच्यें, "योगाय योगेश्वरायें" त्यादि— स्नाने, "विश्वाय विश्वेश्वरायें" त्यादि नैवेद्ये, "धर्माय धर्मेश्वरायें" त्यादिस्वाहान्तो धृताकितिलहोंमें, "विश्वाय विश्वेश्वरायें" त्यादि— शयने, "सोमाय सोमेश्वरायें" त्यादिचन्द्रपूजीयां मन्त्रा उक्ताः। ततो गव्यधृतेनाग्नौ वसोद्धीरा कार्या। क्रिचिद्गुडधृतेनिति। ततो जातकर्मनालच्छेदनं पष्टीपूजेंनं नामकर्म च संक्षेपण कार्यम्। तत-श्चन्द्रोदये रोहिणीयुतं चन्द्र स्थिण्डले प्रतिमायां नाममन्त्रेण संपूज्य—

"शङ्कों तोर्य समादाय संपुष्पकुशचन्दनम्। जानुभ्यां धरणीं गत्वा चन्द्रायाध्ये निवेदयेत्"॥ "क्षीरोदार्णवसंभूत अत्रिनेत्रसमुद्भव। गृहाणाध्ये शशाङ्केमं रोहिएया सहितो मम"॥ इति मन्त्रेण।

राती--

"ज्योत्स्नायाः पतये तुम्यं ज्योतिषां पतये नमः। नमस्ते रोहिणीकान्त सुधावास नमोस्तु ते॥ नमोमण्डलदीपाय शिरोरलाय धूर्जटेः। कलाभिर्वर्धमानाय नमश्चन्द्राय चारवे"॥

इति मन्त्राभ्यां प्रणमेत्। ततः--

श्वित्राह्म ह्योकेशं माधवं मधुस्दनम् ॥

चाराहं पुराडरीकाक्षं नृसिहं दैत्यस्दनम् ॥

चाराहं पुराडरीकाक्षं नृसिहं दैत्यस्दनम् ॥

दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजम् ॥

गोविन्दमच्युतं कृष्णमनन्तमपराजितम् ।

श्वाधोक्षजं जगद्वीजं सर्गस्थित्यन्तकारिणम् ॥

श्वानादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविकमम् ॥

श्वानादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविकमम् ॥

श्वीताम्बरधरं नित्यं वनमालाविभूषितम् ॥

श्वीतत्साङ्कं जगत्सेतुं श्वीकृष्णं श्रीधरं हरिम् ॥

प्रातास्वरधरं नित्यं वनमालाविभूषितम् ।

श्वीवत्साङ्कं जगत्सेतुं श्वीकृष्णं श्रीधरं हरिम् ॥

प्राप्तेऽहं सदा देवं सर्वकामप्रसिद्धये ।

प्राप्तामि सदा देवं वासुदेवं जगत्यितम् ॥

इति मन्त्रेनीमकी त्नपूर्वकं प्रणम्य,

"त्राहिं मां सर्वलोकेश हरें संसारसागरात्। त्राहि मां सर्वपापन्न दुःखशोकार्णवात्रमो ॥ सर्वलोकेश्वर त्राहि पतितं मां भवार्णवे । देवकीनन्दन श्रीश हरे संसारसागरात् ॥ त्राहि मां सर्वदुःखन्न रोगशोकार्णवाद्धरे । दुर्गतांस्त्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत्सकृत् ॥ सोऽहं देवातिदुर्वृ तस्त्राहि मां शोकसागरात् । पुष्कराक्ष निमग्नोऽहं मायाविद्यानसागरे ॥ त्राहि मां देवदेवेश त्वत्तो नान्योऽस्ति रक्षिता ॥ यद्वाल्ये यद्य कौमारे यौवने यद्य वार्द्धते ॥ तत्पुर्यं वृद्धिमान्नोतु पापं हन हलायुथः ।

इति मन्त्रैः प्रार्थयेत्।

ततः स्तोत्रपुराणपठनश्रवणादिभी रात्रिशेषमितवाहा परिदेने आतः स्नानादिनित्यकृत्यं विधाय पुनः सपरिवारं श्रीकृष्णं यथासंभवें सम्पूज्य चिष्ठवायाश्च यथाबिभवं महोत्सवं कृत्वा यथाशिक श्राह्मणान् भोजयित्वा तेभ्यः सुवर्णमेदिनीधेनुवस्नादि यद्यदिष्टं तत् "कृष्णो मे प्रियता"मिति दस्वा,

"यं देवं देवकी देवी घसुदेवादजीजनत्। भौमस्य ब्रह्मणो गुत्ये तस्मे ब्रह्मात्मने नमः॥ सुजन्मबासुदेवाय गोब्राह्मणहिताय च। शान्तिरस्तु शिवं चास्तु"

इत्युक्तवा ब्राह्मणान्विस्तुज्येष्टेः सह स्वयं पारणां कृत्वा व्रतं समापयेत्।

कचित्पारणायां समाप्ती च मन्त्रावप्युक्ती। "सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविन्दाय नमो नमः" इतिपारणायाम्। "भूताय भूतपतये" इत्यादि क्रिसमापने। अतिमाश्च दानानुक्तेः स्थाप्यास्ता एव च अतिवर्षे पूज्याः। पारणातः पूर्वमुद्धासनान्तरं देया इति केचित्। उद्यापनं त्वेतस्य यावज्ञीविकत्वादनुक्तत्वाच्च नास्ति। उपवासदिननियमांस्तत्पूर्वोत्तरदिननियमानाशौचरजोदर्श-चादिषु चानुष्ठानप्रकारादि एकादशीप्रकरणे वक्ष्यामः।

श्रस्यामेवाष्टम्यां रोहिणीयुतायां जयन्त्याख्यायां प्रकारिवशेषेण पूजायां राजसूयफलसमफलभोगोत्तरं विष्णुसालोक्पप्राप्तिः पुत्रधनादिसर्वकामावाप्तिः सकलपातकक्षयश्च फलम् ।

प्रकारिवशेषश्च शुद्धायां सप्तमीयुतायां वा निशीथे रोहिणीयुतायामष्टम्यामारभ्य संवत्सरपूर्ति यावत्प्रतिमासं शुक्काष्टम्यां
प्रथमपूजावत् पूजा। श्रन्ते च गोरतालङ्कृतसोपस्करशय्यादानं
प्रतिमादानं च। प्रतिमा चोत्सङ्गावस्थितचतुर्भुजवालरूपश्रीकृष्णाया

देवकाः। चन्द्रार्थ्यदानं च सौवर्णन राजतेन वा पात्रेण शहून वा द्वावकाङ्गुलिकतारे रूपमये मगडले। ततः पुनः सकृष्णां देवकी पुजियत्वा,

"प्रणमें देवजननीं त्वया जातस्तु वामनः। चसुदेवात्तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः॥ सपुत्रार्धं प्रदत्तं मे गृहाणेमं नमोऽस्तु ते"। इस्रार्धं च तस्यै दत्वा,

"श्रदितिर्वेवमाता त्वं वसुदेवस्तु कश्यपः। श्रकीजनस्वमीहेऽहं वासुदेवं सनावनम्"॥

### इति प्रणमेत्।

ततो जागरादि। स्त्रियश्च यवगोधूमाङ्कुरगोरसादिमिर्जाग-रान्तां पूजां कृत्वा तदात्र्यरुणोदये रक्तवस्त्रपरिधानाः पुण्यनदन-कुङ्कुमभूषणादिभिरलङ्कृताः स्वां स्वां प्रतिमां गृहीत्वा तया सह नदीतीरं गच्छेयुर्महत्सरो वा । तत्र च प्रतिमां स्नापित्वा स्वयं च स्नात्वा कञ्चित्कालं विहत्य प्रतिममा सह स्वं स्वं गृहं गत्वा मध्वाज्यमरिचेश्चविकारसंस्कृतं यवाकं बन्धुभिः सह भुञ्जीरन ।

एतमेव श्रीरामनबमीवते श्रीरामचन्द्रस्यापि पूजनम्। मन्त्रेषु श्राङ्गदेवतासु च विशेपः। यथा श्रीरामचन्द्रप्रीतसे श्रीरामनवमी-व्रतमहं करिप्ये।

"उपोष्ये नवर्मी त्वद्य यासेष्वष्टसु राघव। तेन प्रीतो भव त्वं भोः संसारात्त्राहि मां हरे"॥

इति संक्ले।

"कोमलाङ्गं विशालाक्षमिनद्रनीलसमप्रभम् । दक्षिणाङ्गे दशरथं पुत्रावेष्टनतत्परम् ॥ पृष्ठतो लक्ष्मणं देवं सञ्छत्रं कनकप्रभम् । पार्श्वे भरतशत्रुद्भौ तालवृन्तकराञ्जभौ ॥ श्राप्ते व्यग्रं हन्मन्तं रामानुग्रहकाङ्गिणम्" । इति ध्यानम् ।

श्रीरामप्रतिमासमीपे षर्कोणमध्ये कौराल्यां दशरथं च पूजयेत्। षर्कोणकाणेषु राँ हृदयाय नमः, रीँ शिरसे स्वाहा, केँ शिखाये वषर्, रेँ कववाय हूँ, रीँ नेत्रत्रयाय वौषर्, रः श्रस्ताय फर्, इति हृदयादीनि षर्। षर्कोणवाह्याष्ट्रत्लकमलदलम्लेषु हनूमन्तं सुग्रीवं भरतं विभीषणं लक्ष्मणमङ्गदं शत्रुघं जाम्बवन्तं च, दलमध्येषु घृष्टं जयन्तं विजयं सुराप्नं राष्ट्रवर्द्धनमकोपं धर्मपालं सुमन्त्रं च, दलाग्रेषु इन्द्रमश्चिं यमं निक्षंतिं वरुणं वायुं कुवेरमीशानं चाष्टौ लोकपालान्, तद्ग्रे वज्रं शक्तिं दण्डं खड्गं पाशमङ्गुशं गदां शूलं चेति तेषामायुधानि च पूजयेत्। श्रीरामपूजायां मूलमन्त्रो वैदिको वा वैष्णवः प्रणवादिचतुर्थन्तनमोऽन्तं नाम वा मन्त्रः।

"इन्द्रोऽशिश्च यमश्चैव नैऋं तो वरुणोऽनिलः। कुवेर ईशो ब्रह्मापि दिक्पालाः स्नापयन्तु ते"॥ इति च स्नाने। "रामस्य जननी चासि रामात्मकिमदं जगत्। श्चतस्त्वां पूजिथप्यामि लोकमातर्नमोऽस्तु ते"॥

इति कौशल्यापूजायाम् । ॐ नमो दशरथायेति दशरथपूजा— याम् । इतरेपां मूलमन्त्राः प्रणवादिचतुर्थ्यन्तनमोऽन्तनामानि वा ।

"उच्चस्थे ग्रहपञ्चके सुरगुरी सेन्दी नवम्यां तिथी लग्ने कर्कटके पुनर्वसुदिने मेपं गते पूपिला। निर्दग्धं निखिलाः पलाशसिमधो मध्यादये।ध्यारगे— राविर्भृतसभूतपूर्वविभवं यत्किञ्चिदेक्षेश्वमहः"॥ इति ॥ मध्याह्रे जन्मभावना वाद्यादिवादनं च। पुष्पाञ्चलेः पूर्वम्—

"फलपुष्पाम्बुसंपूर्णं गृहीत्वा शङ्क्षमुत्तमम्।
श्रशोकरत्नकुसुमेर्युक्तं च तुलसीदलैः॥
दशाननवधार्थाय धर्मसंस्थापनाय च।
दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च॥
परित्राणाय साधूनां जातो रामः स्वयं हरिः।
गृह्वात्वर्धं मया दक्तं भ्रातृभिः सहितो ममः ॥

ततः ---

'"पुष्पाञ्जलि पुनर्दत्वा यामे यामे हातन्द्रितः। पूजयन्विधिवद्भवत्या दिवा रात्रिं नयेद्वुधः"॥

अन्यत्सर्वे जन्मष्टमीवत्। इत्थं यथामति जन्माष्टमी निर्णीता।

# अथेकाद्रयां विशेपविवेचनम्।

श्रथेकादशी निर्णीयते। तत्रैकादश्यां थेषु तावद्वचनेषूपवस्ति-श्रवणं तत्राहोरात्राविच्छन्नाभोजनसंकरुपक्रपत्रतिवधानं स्पष्टमेव। उपवासशब्दस्य त्रतिवशेषवाचित्वात्। त्रतशब्दस्य च संकर्णावशेष-षाचित्वात्। येष्वपि नञ्भुजिश्रवणं तानि द्विविधानि। कानिचिद्-वतधर्मादिशब्दसमभिव्याहारवन्ति कानिचित्तद्वहितानि। तत्र पूर्वेषां पूर्वतुस्यतेव। "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्" इत्यादिवत्संकरुपलक्षण्या। तच्छेषभूता भोजनिन्दापि तत्र न हि, निन्दान्यायेन विधेयसत्य-संकल्परूपवतस्तुत्यर्थेव। व्रतादिशब्दसमिभव्याहारश्रून्यानां तु स्पष्टनिषेधरूपाणां निन्दोन्नेयनिषेधानां वा वचनानां निषेधपरतेकः। तत्र संकल्पलक्षणायां नञः प्रधानाख्यातान्वयत्यागे च कारणाभावात्। न च मूलान्तरकल्पनागौरवपरिहाराय पूर्ववचनैकवाक्यत्वार्थं तदुभयाश्रयणं युक्तम्। तस्योत्तरभावित्वेनानुपस्थितत्वात्। श्रन्यथा (१) निपादस्थपताविष विद्याप्रयुक्तिगौरवपरिहाराय तत्पुरूपस्वीका-रापत्तः। तेनोपनयनोत्तरं सर्वेरिष शक्तैः पक्षद्वयेऽिष पूर्वोक्तन्यायेनः कालमात्रावच्छेदेन भोजनं वर्जनीयमेव।

भोजनशब्दश्च लोकेऽभ्यवहरणविशेषे प्रसिद्धः। फलादिभक्षणें भोजनशब्दप्रयोगाभावादिति तस्यैव वर्जनिमिति यद्यपि प्रतिभाति। तथापि कृष्णविद्धैकादश्यादिषु व्रतक्ष्णेपवासनिषेधे भोजनिषेध-वशाच सक्तलादनीयवर्जने प्राप्ते उपवासनिषेधे तु "किञ्चिद्धश्यं प्रकल्पये"दिति वचनेन फलादिमक्षणविधानादौत्सिगिकस्य भोजनिष्धिस्य सक्तलादनीयाभ्यवहरणविषयतावसीयते। एतद्वचनवशादिप व्रतविध्यतिरिक्तः सर्वपुरुषसाधारणः सर्वेकादशीसाधारणश्च निषेधो ऽवश्यमङ्गोकरणीयः। अन्यथा संक्रान्तिरिववारादिष्विवोपवास-निषेधेऽपि भोजनस्यैव संभवात्किञ्चद्रक्षणविधानस्यानपेक्षितत्वा-द्युपपत्तेः। अनपेक्षायामपि विधौ संक्रान्त्यादाविष तदापत्तेः।

<sup>(</sup>१) "वास्तुमयं रौद्धं चर्ढं निर्वापेत्" इति प्रकृत्य "एतया निषाद-स्थापतिं याजयेत्" इति श्रूयते । अत्र निषादस्थापतिशब्दे पष्ठीतत्पुरुष-समासो न स्वीक्रियते । निपादश्चासौ स्थापतिश्चेति कर्मधारयस्य मुख्यत्वात् । षष्ठीसमासे तु संकीर्णजातिविशेषवाचिना निपादशब्देन तत्सम्बन्ध उपलक्ष्येतः। न त्वयं कर्मधारये दोपोऽस्ति । ततस्ता-कालिकाचार्यापदेशादिना विद्यां संपाद्य धनिको निपादो रोह्यागं कुर्यादिति स्पर्धं निपादस्थपत्यधिकर्णे। (६ अ० १ पा० १३ अधि०)

स्ति तु निपेधे तत्परिपालनाय प्रवृत्तस्य निवृत्तेरिप संकल्पाविना-भावस्य (१) प्रजापतिव्रतनये उक्तत्वात्।

"इति विज्ञाय कुर्वीता त्रथमेकाद शीवतम्। विशेषनियमाशकोऽहारात्रं भुक्तिवर्जितः"॥

इति वचनाद्विशेपनियमरिहतभोजनद्वयवर्जनसंकरपरूपनित्यवत-स्याप्यनुपङ्गात्प्रसक्तरेपवासनिषेधातिक्रमशङ्कानिवृत्तये युक्तः किञ्चि-द्रक्षणिविधिः। अत पव तस्यैवोत्तरार्द्धं "न दुष्यत्युपवासेन उपवासफलं लभे" दिति। उपवासेन निष्धेऽनुष्टीयमाने अानुपङ्गिक-नित्यवतरूपतदनुष्टानेन निषेधातिक्रमाद्यो दोषः प्रसक्तस्तेन प्राप्नोति उपवासफलं भोजनिवृत्तिरूपनिषेधफलं च। प्रत्यवायपरि-हारक्षणं लभेदिदित्यर्थः। न तु विश्वजितेव सत्रफलं किञ्चद्रक्षणेन व्रतक्ष्योपवासफलं पापक्षयक्षयमकरणं प्रत्यवायपरिहारक्षणं वा

[ जैमिनीयन्यायमाला ४ । १ । ३ ]

<sup>(</sup>१) प्रजापतिवतन्यायस्वरूपम्—"तस्य वतम्" इत्युपकस्य ''नेक्षेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन" इत्यास्नातत्वाद्नीक्षणरूपं किञ्चिद्नुष्ठेयम्। तच पर्युद्रासत्वे सत्यवकल्पते। ईक्षणस्याभावः प्रतिषेधपक्षे नञर्थः। पर्युदासपक्षे त्वीक्षणादितरः संकल्पो नञ्पदेन लक्ष्यते । स च संकल्पोऽत्रानुष्ठेयव्रतत्वेन विधीयते । यद्यपीक्षणादितरे बहवो ब्यापारा अनुष्ठानयोग्याः सन्ति, तथापि कायिकवाचिक-व्यापारविशेषस्याप्रतीयमानत्वात्, मानसस्य व्यापारस्यावर्जनीयत्वाच संकल्प एव परिशिष्यते। संकल्पनीयश्चार्थः प्रत्यासत्या धात्वर्थ— निपेधः। तथा सति "उद्यन्तं" "अस्तं यन्तं चादित्यं नेक्षिप्ये" इत्येवं रूपः संकल्गोऽत्रानुष्टे यत्वेन विधीयते। न च तस्य संकल्पस्य कत्वङ्गत्वम्, तद्वोधकश्रतिलङ्गादिप्रमाणाभावात्। न च पुरुपार्थ-त्वेऽपि प्रमाणाभावः, "एतावता हैनसा मुक्तो भवति" इत्यनेन वाक्येनेक्षितुः पुरुषस्य प्रत्यवायसम्बन्धमुपन्यस्य तत्प्रत्यवायनिवा-रणफलस्यानीक्षणसंकल्पस्य विधानेन पुरुषार्थत्वावगमात्। कत्वङ्गविवक्षायां तु क्रतुवैकल्यरूपो विपक्षबाध उपन्यस्येत। तस्मा-द्नीक्षणसंकल्पादीनि प्रजापतिव्रतानि पुरुषार्थानि ।

प्राप्नोतीति। कृष्णविद्धादाबुपवासप्राप्तरेवाभावात्। प्राप्तौं वा "न दुष्यती" त्येतद्विरोधात्। निषिद्धत्वे हि तद्तिक्रमे दोषः स्यात्।

1

यद्यपि च "दीक्षितो न ददातीं" त्यत्र विधिनिषेधयोः क्रतुपुरु-पार्थत्वेन भिन्नविषयत्वाद्वातिककृत्मते यथा विकल्पाप्रसक्तिस्तथेहा पुरुषार्थमात्रत्वान्न संभवतीति निषेधत्वे विकल्पस्यावश्यंप्रसक्तें-विद्वादिभिन्नां गृहस्थादिभिन्नो वोपवसेदिति पर्युदासा एव कृष्णविद्वादिनिषेधाः। तथापि तुल्यफलत्वान्निषेधत्वोक्तिरिति।

तथा च सकलादनीयादननिषेवे सित "श्रत्रमिश्रत्य तिष्ठन्तीति" निन्दावाक्यगतोऽन्नशब्दो "न पचेदन्नमात्मनः" इतिवददनीयमात्रपर- एव। तत्र निषेधः कलर्जभक्षणादिनिषेधवत्षाष्ठन्यायेन नित्य एव। वते तु संयोगपृथक्त्वादुभयरूपं नित्यं काम्यं च। तस्य चोभयरूपस्यापि निषेधस्य चैकदिने प्राप्तौ व्रतातुष्ठानेनैव निषेधपरिपालनस्यापि सिद्धिः। तथा चोकं कालादशांदिषु "सिद्धिस्तस्यार्थतो व्रते" इति। निषेधपरिपालनस्य तिथ्यपक्रमावसानपरिच्छिन्नत्वाद्वतस्य च पूज्य- तिथिगामित्वात्पूर्यापरिदनयोः कृष्णपक्षे च गृहस्थानां केवलनिषेधस्य प्राप्तौ पूर्वदिने स्वतः शास्त्रतो वा विद्धत्वेन कृष्णपक्षे चोपवास- निषेधादुपवासनिषेधे त्वितिफलादिभक्षणेन निषेधपरिपालनम्। उत्तरिने च वतानुष्ठानं शुक्लपक्षे। श्रशक्ते तु प्रतिकर्त्वृक्तियानु- कल्पादि वक्ष्यते।

एवं निषेधे वते च पृथक्स्थिते निषेधे तावत्पक्षद्वयेऽपि सर्वेषा-मधिकारः।

"अष्टवर्षाधिको मत्यों हाशीतिर्न च पूर्यते । यो अङ्के मामके राष्ट्रे विष्णोरहिन पापकृत्॥ स मे वध्यश्च दर्डयश्च निर्वास्यो देशतः स मे"। इति नारदीयवचनात्। "गृहस्थो ब्रह्मचारी च आहिताक्रिस्तथेव च ॥ एकादश्यां न भुजीत पक्षयारुमयोरिषण॥

इत्यक्षिपुर। साम्ब ।

### यत्तु-

"गृहस्थो ब्रह्मवारी च ग्रांऽनश्च स्तु तपश्चरंत्। प्राणाशिहोत्रलापेन श्रवकीणी भवेनु सः"॥ इति। "श्राहिताशिरमङ्बांश्च ब्रह्मवारी च ते त्रयः। श्राहिताशिरमङ्बांश्च ब्रह्मवारी च ते त्रयः। श्राहताशिरमङ्बांश्च ब्रह्मवारी च ते त्रयः।

### इति च वचनम्।

तत्र पूर्वे तावद्निछ्ञावृत्यानुष्ठीयमः नमासोपवासादिविषयम्। "श्रानश्र" त्रिति वर्त्तमानकालवाचित्रत्ययेनाभ्यासप्रतितेः। "कौटसाक्ष्यः तु कुर्वाणान्" इत्यादौ तथा व्याख्यानात्।

श्रत एव च—

"शरीरं पींड्यते येन शुभैनापि च कर्मणा। श्रत्यन्तं तन्न कर्त्वयमनायासः स उच्यते"॥

इत्येवं लक्षणकोऽनायासोऽष्टसु गृहस्थगुणेषुकः। अत एव च भारतेऽपि भीष्मवस्यः—

"मासपक्षोपचासेन मन्यन्ते यत्तपो जनाः। श्रात्मतन्त्रोपघातस्तु न तपस्तत्सतां मतम्"॥ इति।

तत्तन्मासोपवासादिविधिविरोधात्सर्वेषां तिन्नषेधायोगादत्राप्य-धिकारिविशेपापेक्षायां पूर्ववाक्येकवाक्यत्वादात्मतन्त्रोपघात इत्युक्तत्वाच श्रौतस्मार्ताधिकारिप्रतीतिः। तन्त्रशब्दस्य प्रधानकर्म-वाचित्त्वेन पौराणधर्मापेक्षया बलवतां धर्माणां वाधप्रसङ्गस्य तादृशतपोनिषेधहेतुत्वप्रतीतेः। ततश्च ब्रह्मचारिगृहस्थाभ्यां प्राजापत्यादाविप क्रियमाणे स्वस्थान्तिवृद्धिपक्षां नाश्रयणीयः। संस्थापवासत्रयापत्तेः। किन्तु दण्डकिन्तिन्तिवृद्धिपक्षां नाश्रयणीयः। संस्थापवासत्रयापत्तेः। किन्तु दण्डकिन्तिन्तिवृद्धित्ते। "प्राणाग्निहात्रलोपेन" इति त्वर्थवादमात्रम्। न हि तत् "यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम्" इत्याद्युपासनाविशेष्रूपप्राणाग्निहोन्त्रविधौ परिषेचनादिपूर्वकप्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहेत्यादिभोजनाङ्ग-पञ्चाहुत्यादिरूपप्राणाग्निहोत्रविधौ वा भोजनं विधीयते। येन त्रष्ठोपेना-वकीणिता वस्तुतः स्यात्। किं तु रागप्राप्तभोजनाश्चितो गुणविशेषः फलार्थं तदङ्गं वा विधीयते। तत्र विधिवशान्तिषेधवशाद्वा भोजनाभावे श्राश्चयाभावादेव प्राणाग्निहोत्रस्याप्यनगुष्टाने न विधिविरोधः कश्चित्।

न च प्राणाशिहोत्रशब्देनाश्रयीभृतमोजनमात्राभिधानात् "सार्थं प्रातिद्विज्ञातीनामशनं श्रुतिचोदितम्" इत्यस्य च तिन्नयमविधित्व-व्याख्यानात्तस्य चोत्तराश्रमिणश्चतुर्धकालिकत्वैकभुक्तादिविधानेन ब्रह्मचारिगृहस्थमात्रविषयत्वादस्त्येव तह्योपे तयोदीष इति वाच्यम्। तस्यापि सामान्यरूपस्य नियमविधेविशेषविधिनिषेधाम्यां काम्यविधिना वा वाधसंभवात्। श्रतेनैवाभिप्रायेणैतदनन्तरमेव वौधायनेन "प्रायाश्चित्तादन्यत्रे" त्युक्तम्। तस्मात् "तेन ह्यन्नं क्रियते" इतिबद्धेनः त्वर्थवाद एवायम्।

हेमाद्रिस्तु "मरणान्तिकानशनादिकपतपोविषयमिदम्। प्राणा-ग्निहोत्रलोपेनेति च प्राणलोपेनाग्निहोत्रलोपेन चेत्यर्थः। ततश्चोत्तरा-श्रमिणस्तादृशेन तपसा प्राणलोपे तत्कृते च वानप्रस्थस्याग्निहोत्रलोपे-ऽपि न दोषः। प्राणेषु विरक्तस्य कर्माशक्तस्यैच च तद्विधानात्। पूर्णाश्रमिणस्तु प्राणानामग्निहोत्रादिकर्मणां च लोपे महान्दोषः।

"धर्मार्थकाममोक्षासां प्रास्णाः संस्थितिहेतवः। तान्निव्ञता किं न हतं रक्षता किं न रक्षितम्"॥ इति॥ "कुर्वन्ने चेह कर्माणि जिजीधिषेच्छतं समाः, इति च वचनाभ्यां प्राणकर्मणामवाधनीयत्वप्रतिपादिना" दित्याह ।

उत्तरं तु वचनमुपवासेनाशक्तवाध्ययनाग्निहोत्रादिस्वकर्माचुष्ठानस्य लोपे प्रतिनिधिद्वारकत्वे वा प्रसक्ते काम्योपवासस्य
नित्यस्य च मुख्यस्याहितान्यादेनिषेधार्थम्। युक्तं च श्रौतविरोधे
स्मार्तस्यानचुष्ठानमेव। गौणपक्षेण वाचुष्ठानम्। तत्र काम्यस्य
गौणपक्षेणाचुष्ठानासंभवादनचुष्ठानमेव। नित्यस्य तु यथा कथश्चिद्चष्ठानम्। श्रनडुद्ग्रहणं च दृष्टान्तत्वेनामुमेवार्थं द्योतयत्रीत।

यत्तु काम्यस्य नित्याद्वलीयस्त्वान्नित्यस्यैव बाघो न तु काम्यस्येति हेमाद्रिणोक्तम्। तद्युक्तम्। परस्परिवरोधे हि तत्। श्रौतबाधप्रसङ्गे तु काम्यस्यापि स्मार्त्तस्य दुर्वलत्वमेवेति। श्रत एव चात्मनो नोपरोधं कुर्याद्यथा कर्मसु समर्थः स्यादिति प्रस्तुत्यापस्तम्बेनेद्मुक्तम्- "श्राहिताश्चरनड्वांश्चे" त्यादि।

यत्तु कश्चित् "श्राहिताग्निरनड्वांश्चे" त्यनशननिषेधादाहिता-म्न्यादीनां सम्पूर्णभोजने प्राप्ते प्राणाग्निहोत्रलोपेनित प्राणाद्याहुतिलोपे एव दोषश्चवणात्तावन्मात्रं तेषामुपवासदिने भवती" त्याह तद्युक्तम्। भोजनस्यैवाप्राप्तौ तदङ्गलोपे दोषस्याप्रमाणकत्वात्। "श्रश्चन्त एव सिध्यन्ती" ति तत्तदसाधारणकार्यसिद्धेः पञ्चाहुतिमात्रेणासंभवाद्य। वते तु पक्षद्वयगतेऽपि नित्ये गृहस्थव्यतिरिक्तानामबालवृद्धान्तुराणामधिकारः।

"एकादश्यां न भुक्षीत पक्षयोरुभयोरिषः। वनस्थयतिधर्मोऽयं शुक्कामेव सदा गृही"॥ इति देवलवचनात्।

"यथा शुक्का तथा रुष्णा द्वादशी में सदा प्रिया ! शुक्का गृहस्थेः कर्त्तव्या भोगसन्तानवर्धनी ॥ मुभुश्वभिस्तथा कृष्णा तेन तेनोपदर्शिना"। इति भविष्यत्पुराण्च।

एवं च-

"अष्टवर्षाधिको मत्यौ हापूर्णाशीतिवत्सरः। एकादशीमुपवसेत्पक्षयोख्भयोरिप"॥

इति कात्यायनवचनमपि गृहस्थव्यतिरिक्तविषयमेव।

श्राप्टवर्षप्रहणुं च विधिनिषेधगतमुपनीतोपलक्षणम्। श्रापि वा

"वेदतुल्यत्वादुपायेन प्रवर्त्तरन्" इति न्यायात्। एतेषु च वचनेषु

"धर्मोऽयम्" "कर्त्तव्या" "उपवसेत्" इत्यादि शब्दैर्वतप्रतीतिः।

तेन "यथा शुक्का तथा कृष्णा विशेषो नास्ति कश्चने" त्यादीनि

बहुनि शुक्ककृष्णोभयेकादशीविषयाणि वचनानि गृहस्थातिरिक्तविषयाग्येव भवन्ति। पूर्ववचनैस्तत्रैचोपसंहारात्। स चोपसंहारः

सत्यिष पक्षद्वयोपादाने कृष्णायामिष य उपवासः स गृहस्थव्यति
रिक्तानामित्येवं कृष्णाकराक्षेणैव। "शुक्कामेव सदा गृही"त्येतत्सम
भिष्याहारेण तथा तात्पर्यग्रहात्।

तथा हि 'पड्विंशति रत्येच ब्र्यात्" इतिवदेवकारोपबन्धाद-नुवादत्वं तावदस्य प्रतीयते। तद्यथा भवति तथा पूर्ववाक्मार्थो वर्णनोयः। उभयेकादश्याश्च वनस्थादिविषयत्वेनोपसंहारे गृहस्थस्य शुक्काप्यप्राप्तेति वाक्यभेदैवकारानर्थक्यापादकं "शुक्कामेव सदा गृही "त्यस्य विधित्वमवश्यं स्यात्। तेन यथा (१) "षड्विंशति-रित्येव ब्र्यात्" इत्यस्यानुवादस्य। सामर्थ्यात् "न चतुिंश्रशदिति

<sup>(</sup>१)—अश्वमेधे अभिगुषेषे "चतुस्त्रिशद्वाजिनः" इत्यादिकाया अस्यः "न चतुस्त्रिशदित ब्रूयात्, षड्विशतिरित्येव ब्रूयात्" इत्यनेन प्रतिषेवो विधीयते, उत विकल्पः इत्याशङ्क्ष्य विकल्पो विधीयते समस्ताया अस्यः प्रतिषेधश्च। वैशेषिकवचनोपस्थितेरिति निर्णतिं शास्त्रदीपिकायाम्। (६ अ० ४ पा० २—३ अधि०)

ब्रूयात्" इत्यस्य वैशेषिकसमस्तर्चप्रतिषेधत्वम्, यथा च (१) न गिरा गिरित ब्रूयात्" इति निषेधस्यानुवादत्वाय "ऐरं कृत्वोद्दगेयम्" इत्यस्य गिरापदकार्ये इरापद्विधिपरत्वं गम्यते, तथैतस्याप्युपसंहारस्य "शुक्कामेव" इत्यनुवाद्वलात् कृष्णाविषयत्वम् । तेनोभयैकादशी-विषयाणां वचनानां देवलादिवचनैर्वनस्थादिविषयत्वेनानुपसंहारे सामान्यवचनैरेव गृहस्थस्यापि शुक्काप्राप्तः "शुक्कामेच सदा गृही" इत्यस्य तत्प्राप्त्यर्थत्वायोगादेवकारेण कृष्णा परिसंख्यार्थता वक्तव्याः। सा च त्रैदोष्याद्युकाः।

उपसंहारे तु सामान्यवचनैर्गृहस्थस्य शुक्क प्यप्राप्तिति तत्प्राह्य-र्थमेव "शुक्कामेव पदा गृही" ति वचनं पृथग्विधिक्षपमेव। एवकार-श्चायोगव्यवछेदार्थं इति यत्केश्चिदुक्तं तिन्नरस्तं वेदितव्यम् । उपसंहारे ऽप्युक्तयुक्त्या कृष्णाकटाक्षेणेवोपसंहारात्सामान्यवचनैरेव गृहस्थ-स्यापि शुक्कायाः प्राप्तेः कृष्णायाश्चाप्राप्तेः शुक्ककृष्णयोः प्राप्तिपरि-संख्यानपेक्षणात्। सत्यपि च परिसंख्यार्थत्वे एवकारेण तस्या एव श्रुतत्वात् "श्रत्र होवावपन्त्यत एवाद्वयन्तीति" वत्त्रदाष्याप्रसक्तेः।

वस्तुतस्त्वनुवाद एवायमित्युक्तम्। एवकारादेकवाष्य-त्वाचेति। श्रत एव च वनस्थयतिग्रहणमपि गृहस्थेतरमात्रस्य ब्रह्मचार्यादेरप्युपलक्षणम्। श्रत एव भविष्योत्तरे ब्रह्मचारिणोऽपि ग्रहणम्—

<sup>(</sup>१)—"यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे" इति ज्योतिष्टोमे श्रूयते। तत्र सामगा योनिगानमधीयानाः सहैव गकारेण गायन्ति 'गायीरा, 'गिरा, इति। ब्राह्मणे तु 'ऐरं कृत्वोद्गेयम्" इत्यनेन गकारलोपपूर्वकं गानं विधीयते इति। तदत्र गकारसहितं गातव्यमुत गकाररहितमिति संशये उच्यते—'न गिरा गिरेति ब्रूयात्" यद्गिरागिरेति ब्रूयादात्मानमेव तदुद्गाता गिरेत्" इत्यनेन गकारसहितगाननिषेधपुरःसरं गकाररहितस्य इरापदस्य गेयत्वेनोक्तत्वात्। गीयमानस्य गिरापदस्य स्थाने इरापदं विधीयत इत्यभिसन्धः। [पू० मी० द० ६। १। १८ अधि०]

"एकादश्यां न भुञ्जीतः पक्षयोक्तमयोरिषे । ब्रह्मचारी च नारी च शुक्कामेव सदा गृही" ॥ इति:।

### नारी विधवा।

"एकादश्या विना रएडा यतिश्च सुमहामते। पच्यते हान्धतामिस्रे यावदाभूतसंश्चम्"॥

## इति नारदीयात्।

यतिसमभिज्याहाराचोभयेकादशीविषयमेतत्। विधवाग्रहणाचाः सभत्काया गृहस्थवच्छुक्कायामेवोपवासः। तत्र च विशेषो वक्ष्यते। व्यानिःच—

"संकान्त्यामुपवासं च कृष्णेकादशिवासरें। चन्द्रसूर्यग्रहे चैव न कुर्यात्पुत्रवान्यही"॥

इत्यादीनि स्वतन्त्राणि बहूनि पुत्रवद्गृहिणः कृष्णैकादश्युपवासन् निषेधकानि वचनानि । तानि गृहस्थमात्रस्य कृष्णायामुपवासनिषेधे-ऽपि पुत्रिणस्तस्य प्रत्यवायातिशयार्थानीति माधवः । तत्तु कृष्णैका-दश्युपवासविधेर्वनस्थादिविषयत्वेनोपसंहार्रे गृहस्थमात्रस्यैव तद्गाप्तेरयुक्तमिति शयनीबोधनीमध्यवित्तकृष्णैकादशीविषयाणीति हेमाद्रिः ।

### तत्र हि—

"शयनीबोधनीमध्ये या कृष्णैंकादशी भवेत्। सैवोपोष्या गृहस्थेन नान्या कृष्णा कदाचन"॥

इतिस्मृत्यन्तरवचनेन गृहस्थस्योपवासो विहितः ॥ पुत्रवद्गृहिंगाः सोऽपि निषिध्यत इति । यद्यपि चानयोपपत्त्या पुत्रवद्गृहिणां प्रति काम्यकृष्णेक।दृश्युपवासनिषेधकताप्यमीषां वचनानां प्राप्नोति । तथापि सा न भवति।

"पुत्रवांश्च सभार्यश्च बन्धुयुक्तस्तथेव च । उभयोः पक्षयोः काम्यं वृतं कुर्यात्तु वैष्णवम्"॥

इति हेमाद्रयाद्युदाहृतव्चनेन काम्योपवासस्य कृष्णायामपि ती

वस्तुतस्तु नैते निषेधाः। शास्त्रप्राप्तार्थप्रतिषेधे विकल्पप्रसङ्गात्।सामान्यस्पोऽपि हि विधिविशेषस्पेणापि निषेधेनोपर्जाव्यत्वात्तुल्यवल प्वेत्युक्तं "प्रतिषेधः प्रदेशेऽनारभ्यविधाने च" इत्यत्र (पृ०
भी० द० २। ६। १)। किन्तु नुञः पुत्रवद्गृहिपदान्वयेन पुत्रवद्गुहिभिन्नः संक्रान्तिरिववारप्रहणकृष्णेकादश्यादिष्पवासं कुर्यादित्येवं
पर्युदासाः सन्तो वनस्थादिवाक्यसामानार्था एव। ततश्चेतदेकवाक्यत्वात्तद्वाक्यगतं गृहिपदं पुत्रवद्गृहिपरमेव। शयन्यादिवचनं च तस्येव
कृष्णाविशेषे प्रतिप्रसवार्थम्। तथा वश्यमाणलक्षणानां वैष्णवानामपिः
पुत्रवद्गृहिणां कृष्णायाः प्रतिप्रसवो नारदीये—

"नित्यं भक्तिसमायुक्तेर्नरेविष्युपरायणैः।" पक्षे पक्षे च कर्त्वयमेकादश्यामुपोषणम्"॥ इति । तत्त्वसागरेऽपि—

"यथा शुक्का तथा कृष्णा",यथा कृष्णा तथेतरा। तुल्येति मन्यते यस्तु स वै वैष्णव उच्यते"॥ इति।

या च-

"रविवारें ऽर्कसंक्रान्त्यामेकादश्यां सितेतरें। पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पुत्रवानगृही"॥

इत्यादिवचनैनिषेधेन पर्युदासेन वा रिववारसंक्रान्त्यादौ पुत्रवद्गृहिण उपवासस्य निवृत्तिः क्रियते, सा तत्तिक्रिमित्तस्य। न तु तद्धिकरणकमात्रस्येकदश्यादिनिमित्तकस्यापि। "तन्निमित्तोषवासस्य निषेधोऽयमुदाहतः। प्रयुक्तयन्तरयुक्तस्य न विधिर्न निषेधनम्"॥

इति जैमिनिवचनात्। श्रत एवः

"भृगुभानुदिनोपेता सूर्यसंक्रान्तिसंयुता।" एकादशी सदोपोष्या पुत्रगौत्रप्रवर्दिनी"॥

इति विष्णुधर्मौत्तरम्।

रविवारादिनिमित्तोपवासविधिश्च संवर्तेनोकः-

"श्रमावस्या द्वादशी च संक्रान्तिश्च विशेषतः। एताः प्रशस्तास्तिथयो भानुवारस्तथेव च॥ श्रत्र स्नानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्। उपवासस्तथा दानमेकैकं पावनं स्मृतम्"॥ इति।

पारणमपि तत्तिभित्तस्य निष्धिः पते। त्या-

"सप्तवारानुपोष्येब सप्तधा संयुतेन्द्रियः। सप्तजन्मकृतात्पापात्तत्क्षग्राद्देव नश्यति"॥

इति वचनविहितशनिवारप्रयुक्तोपवासाङ्गभूतं तदुत्तरिवने प्राह्म रविवारप्रयुक्तम्।

"नित्यं द्वयोरयन्योर्नित्यं विषुवतोर्द्धयोः। चन्द्रार्कयोर्यहणयोर्व्यतीपातेषु पूर्वसु ॥ श्रहोरात्रोषितः स्नानं श्राद्धं दानं तथा जपम्। यः करोति प्रसन्नातमा तस्य स्यादक्षयं च वत्" ॥ इति ॥

संक्रान्त्यादिपूर्वदिनविहितोपबासाङ्गभूतं तहुन्नरदिने प्राप्त" संक्रान्त्यादिनिमित्तकम्। तिक्षेष्टेन च तदङ्गकपूर्वदिनोपवासनिषेध एव द्रष्टव्यः। तथा च शनौ रवौ च संक्रान्तिद्नितत्पूर्वदिनयोश्चः पुत्रवद्गृहिणोपवासो न कार्य इति पर्यवस्यति।

#### यश्च-

"व्यतीपाते कृते आहे पुत्री नोपवसेद्गृही। आहं कृत्व। तु यो विप्रो न भुङ्के पितृसेवितम्॥ हविर्देवा न गृह्णन्ति कव्यानि प्रितरस्तथा"।

इत्यादिवचनैः पित्रादिसांवत्सरिकदिने उपवासनिषेधः। सौंद ऽपि रविवारादिवत्तन्निमत्तोपवासविषयत्वासंभवेऽपि श्रावश्यकै-कादश्याद्युपवासव्यतिरिक्तकाम्यादिविषयः। क्रत्वर्थतया श्राद्धशेष-भोजनियमस्य विधानान्निषेधोपवासविध्योश्च रागप्राप्तानियत-पुरुषार्थभोजनविषयत्वान्न्यायेन तत्र भोजनस्यैवौचित्येऽपि वचनव-शादेवैवम्।

तथा च वृद्धयाज्ञवल्काः--

"उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिकं भवेतः। उपवासं तदा कुर्यादाद्याय पितृसेवितम्"॥ इति। स्कन्दपुरागेऽपि—

"यस्मिन्दिने पितुः श्राद्धं मातुर्वाथ भवेद्गुह। तस्मिन्नेव दिने तात भवेदेकादशीवतम्॥ श्रन्यद्वापि व्रतं स्कन्द तदा कार्यं च तच्छृणु। न लुप्यते यथा श्राद्धमुपवासोऽथवा गुह॥ इति विप्रतिपन्ने ऽर्थ उपायः परमो मतः। दृष्टो हितार्थं सर्वेषां नराणां शिखिवाहन॥ श्राद्धं दिनं समासाद्य उपवासो यदा भवेत्। तदा इत्वा तु वे श्राद्धं मुक्तशेषं च यद्भवेत्॥ तत्सर्वे दक्षिणे पाणौ गृहीत्वान्नं शिखिष्वज । अवीजिन्ने देनेनाथ तेन श्राद्धं शिखिष्वज ॥ पितृणां तृप्तिदं जातं न्रतभङ्गो न विद्यते" इति ॥

श्रत एव विधितोऽभोजनेऽि श्राद्धशेषभोजननियमरूपाङ्गलो-पाच्छाद्धस्य वैगुएयं नास्तोत्येतमर्थं ज्ञापयति शिवरहस्यम्।

"श्राद्धं कृत्वा तु यः शेषं नान्नमश्नाति मन्दधीः। लोभान्मोहाद्भयाद्वापि तस्य तन्निष्फलं भवेण दिति॥

श्रत्र लोभमोहभयानामुपादानं ज्ञापकम्। श्रत्र च श्राद्धशेष-भोजनिवधौ रागप्राप्तं भोजनं नियम्यते। लाघवात्। ऋतुगमनवत्। न त्वपूर्वं भोजनं विधीयते। स च नियमः पुरुषार्थभोजनाश्रितोऽिप प्रकरणाच्छाद्वाङ्गम्। स्त्रयुपगममांसभक्षणादिप्रतिषेधवत्। तस्य चोप-काराकाङ्क्षायां शेषशब्देन प्रतिपत्त्यर्द्दकृतार्थश्राद्वीयद्रव्योपस्थपनात्, तस्य च द्वितीयासंयोगादृष्टत्वाच्च, तत्प्रतिपत्तिरेवोपकारः। तेन सर्वस्य श्राद्धीयद्रव्यस्याचैगुण्याय प्रतिपाद्यत्वात्सर्वजातीयं श्राद्धीय-मन्नं यजमानेन भोक्तव्यम्। मांसे तु निम्नान्त्रतवद्यज्ञमानस्य न नियमः। "देवान्पितृन्समभ्यच्ये खादन्मांसं न दोषभाग्" इत्युक्तस्वात्।

श्रमाचास्यायां तु साग्निकेन "श्रमाषममांसम्" इत्यादिवता-विरोधेनैव श्राद्धीयमन्नं भोक्तव्यम्। इतरथा वतलोपेनेष्टिस्थालीपाक-वैगुग्यापत्तेः। श्रभोजने श्राद्धवैगुग्येऽपि श्रौतत्वेन तस्य बलवत्त्वात्। श्राद्धानधिकारिसाग्निकविषयत्वेनेव वतस्य शेषभोजनस्यापि व्रता-विरोधिशेषविषयत्वेन संकोचोपपत्तेः। एकाग्निसाध्यानामपि श्रौतत्वं "वैतानौपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोद्नात्" इत्यत्रोक्तम्।

उदाहृता च मिताक्षरायां श्रुति 'श्रहरहः स्वाहा कुर्याद्याभावे केनचिदाकाष्ठा" दिति।

-

त्राश्वलायनसूत्रम् तिकारादिभिश्च तत्र सीत्रेण श्रुत्याकर्षे-गोपपादितं सीत्राणां कर्मणां श्रीतत्त्वम् । "पूर्वेद्युः पितृम्यो ददाती" ति श्रुविस्तु पिग्डपितृयशाभिप्राया।

यद्यपि च कात्यायतेन श्राद्धिषयत्वेनापि "मासि मासि वीऽशनम्"इति श्रुतिराक्तष्टा। तथापि सार्थवाद्यपा न स्पष्टविधिरूपा। श्रात एव न केषामपि श्राद्धे श्रौतत्वव्यवहारः। फलार्थेन च तत्तद्वस्तु-त्यागरूपेण व्रतेन काम्यत्वात्प्रधानत्वाश्च तत्त्वद्वाद्यश्चिमोजन-बाधः। इदं च सर्वे श्राद्धशेषमोजनस्य प्रतिपत्तिकर्मत्वमभ्युपेत्योकम्।

वस्तुतस्तुः प्रयोजनापेक्षशेषगुणकमर्थकमें वैतत्। त्रानुषङ्गिकी तु प्रतिपत्तिः। त्राभिमतिपक्षे तद्र्थत्वानुषपत्तेः। इतरपक्षेऽप्यनुमति—वैयर्थापत्तेश्च। त्रान्यत्र विनियोगे ह्यनुमतिरपेक्ष्यते। व तु तेष्वेव विनियोगोपयोगिनि संस्कारे। इतराङ्गापेक्षया यजमानभोजन-लोपे बहुदोषश्चवणमनुकलपविधानं च साक्षादङ्गत्वं द्योतयति।

हितीया तु धात्वर्थकर्मत्वाभिप्राया। तेन सर्वजातीयशेषा-भोजनेऽपि न किंचिछाद्धस्य वैगुण्यमिति सुतरां व्रताविरोधेन स्तित्सद्धम्। श्रत एव च तीर्थयात्राङ्गघृतश्राद्धे घृतमात्रेणापि शेष-भोजनसिद्धः शिष्टाचारे। इत्यलं प्रसङ्खागतेन।

श्रीकृतमनुखरामः। जीवत्पविका-स्त्री पत्यनुष्ययेव नित्यं काम्यं वा वैतादि कुर्यात्। "भार्या भर्तुर्मतेनैव व्रतादीन्याचरेत्सदे" ति कात्यायनवचनात्।

#### तथा च-

"पत्यौ जीवति या नारी उपवासवतं चरेत्। श्रायुष्यं हरते भर्तुर्नरंकं चैव गच्छति"॥

इति विष्णुवचने यत्तस्या उपवासमात्रे दोषश्रवणे तत्पत्यनुज्ञा-भावविषयम्। श्रत एव स्पष्टं मार्कण्डयपुराणम्— "नारी खल्बन्दुज्ञाता भर्ता धित्रा सुनेन वा। निष्फलं तु भवेत्तस्या यत्कराति वतादिकम्"॥ इति॥

तेन विधवापि यद्वीना तद्नुक्षेव सर्वे कुर्यात्। श्रत एव सामान्यत एव-निषेवो "न स्वातन्त्र्यं कचित्स्रियाः" इति। पुष्पा-लङ्कारादित्यागश्च व्रताङ्गत्वेन वश्यमाणस्तस्या नावश्यको जीव-रपतिकायाः।

"पुष्पालङ्कारवस्त्राणि गन्धधूपानुलेपनम्। उपवासे न दुष्यन्ति दन्तधावनमञ्जनम्"॥

### इति मनुचचनात्।

श्रत्र "स्त्रियाः" इति प्रकृतम्। तथा च रजोदर्शनेऽपि भोजनवर्जनं तदङ्गभूताश्च शारीरा नियमाः स्वयमेव कर्त्त व्याः। देवपूजादिक-मन्येन कारियतव्यम्। "एकादश्यां न भुञ्जोत नारी दृष्टे रजस्यपी"ित पुलस्त्यवचनात्। श्रत्र च यद्यपि निषेधमात्रोपादानम्। तथािय 'संप्रवृत्ते ऽपि रजस्ति न त्याज्य' द्वादशीव्रतम्" इत्यृष्यशृङ्गवचने व्रतमण्युपात्तम्। मत्स्यपुराखेऽपि—"श्रन्तरा तु रजोयोगे पूजामन्येन कार्यत्" इति। व्रतान्तरेष्विप प्रारब्धेष्वेवमेव।

"प्रारब्धदीर्घतपसां नारीणां यद्गजो भवेत्। न तत्रापि व्रतस्य स्यादुपरोधः कदाचनः॥

### इति सत्यवतवचनात्।

यद्यपीदं दीर्घकालव्यापिमासोपवासाद्येकप्रयोगविषयमाभाति। तथापि वर्पादिपर्यन्तमभ्यासेन फलसाधनेष्वपि प्रारब्धेषु शक्यत एव योजयितुम्। एवम् 'श्रन्तरा" इत्यपि। एवमाशौचेऽपि सर्वैरेकादशी-व्रतमन्यच प्रारब्बपूर्ववत्कर्तव्यमेव। यच्च तदङ्गभूतं दानहोमाद्यनन्य-साध्यं तदन्ते कर्त्तव्यम्। "स्तकेऽपि नरः स्नात्वा प्रणम्य मनसा हरिम्। एकादश्यां न भुञ्जीत व्रतमेवं न लुप्यते॥ मृतकेऽपि न भुञ्जीत एकादश्यां सदा नरः। द्वादश्यां तु समश्रीयात्स्नात्वा विष्णुं प्रणम्य च ॥ पूर्वसंकिष्यतं यच व्रतं सुनियतव्रतः। तत्कर्त्तव्यं नरेः श्राद्धदानार्चनिववर्जनम्"॥

### इति वाराहपुराणवचनात्।

श्रत्र 'श्लात्वे" ति शारीरनियमोपलक्षणम् । "मनसे" ति कायिकपूजाया श्रन्येन कारणीयत्वमुक्तम् । यद्वा सापि दानादिवदन्त एव कर्त्व्या ।

तथा च मत्स्यपुरां रो —

"स्तिकान्ते नरः स्नात्वा पूजियित्वा जनाईनम्। दानं दत्वा विधानेन व्रतस्य फलमश्रुते"॥ इति॥

दानग्रह्णेन ब्राह्मणभोजनमपि गृह्यते । तस्याप्यन्नदानरूपत्वात् । अन्यत्रापि—

"स्तकात्प्राक्समारब्धमनेकाहं तु यद्वतम्। कायिकं तत्तु कुर्वीत न तु दानार्चनं जपम्॥ स्तकाहे तु यत्किश्चिद्दानाद्यन्तरितं भवेत्। स्तकानन्तरे त्विह तत्कर्त्तव्यमतिद्वतेः"॥ इति।

तथा वैश्यानां शूद्राणां च द्विरात्राधिककालव्याण्युपवासो न भवति। "वैश्याः शूद्राश्च ये मोहादुपवासं प्रकुर्वते । त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा तेषां व्युष्टिनं विद्यते" ॥

### इति प्राच्यलिखितवचनात्।

व्युष्टिः फलम्। उपवासाऽसामथ्ये त्वनुकल्पो भवति। स चा द्विविधः कर्तुः क्रियायाश्चा क्रियाया नक्षेक्षभक्तादिः। कर्तुः पुत्रभार्यादिः। तत्र क्रियां प्रति प्रधानभूतेऽविकारांशे प्रतिनिध्यभावा-त्कर्त्रशस्य च तां प्रति गुणभूतत्वात्प्रधमं कर्त्र नुकल्पः। तस्याप्यसंभवेश क्रियानुकल्पः इति न्याय्यम्।

### तथापि--

"सताम्बूलमताम्बूलं सभोजनमभोजनम्। साहारं च निराहारं चतुर्विधमुपोषणम्"॥

तथा "एकमक्तेन यो मर्त्य उपवासवतं चरेत्" इत्यादिषु नक्तेकमक्तन्त्र पयोम्लाद्याहारादिषु लिङ्गसमवायसादृश्याभ्यामुपवासशब्दप्रयोगोः यथा मुख्योपवासधर्मातिदेशार्थः, तथा "उपवासमर्थिस्त्व" त्या—दिषूपवासशब्देन तेषामपि प्रहणार्थोऽपि । तेन यथा पुत्रिकासुतादिषु गौणपुत्रशब्दप्रयोगवशात्तेप मण्यभावे "स्वर्यातस्य ह्यपुत्रस्ये"ति विधिः प्रवर्त्तते तथा गौणस्याप्युपवासस्य स्वयं कर्त्तुमसामध्ये कर्त्र जुक्रस्यः विधः।

तत्रोपवासानुकल्पः कूर्मपुराणे—

"एकभक्तेन नक्तेन बालवृद्धातुरः क्षिपेत्। पयोमूलफलेर्बापि न निर्द्धादिशको भवेत्"॥ इति॥

पयत्रादोनां पश्चाद्भिधानेऽप्येकभक्ताद्यपेक्षया मुख्यत्वी द्रष्टव्यम्।

### श्रत एव वायुपुराणम्—

नक्तं हिष्यान्नमनोदनं वा फलं तिलाः श्लीरमथाम्बु चाज्यम्। यत्पञ्चगव्यं यदि वाणि वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुत्तरं च" इति। नक्तस्याप्यसंभवेऽयाचितमेकभक्तं वा क्रमेणः।

## तथा च मार्कएडेयपुराणम्—

"एकमक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च। उपवासन दानेन न निर्द्धादिशको भवेत्"॥ इति ।

उपवासस्य मुख्यस्यैवात्र ग्रहणमन्येषामुपवासतुल्यःवप्रदर्श-नार्थम्। दानं यथाशक्ति।

श्रत एव वायुपुराणे—

"अथवा वित्रमुख्येभ्यों दानं दद्याचा शक्तितः" इति । ब्रह्मचैवत्ते दाने विशेषोऽप्युक्तः—

"उपवासासमर्थश्चेदेकं विशं तु भोजयेत्। तावद्धनादि वा दद्याद्यद्धकाद् द्विगुणं भवेत्॥ सहस्रसंमितां देवीं जपेद्वा प्राणसंयभात्। कुर्याद्द्वादशसंख्याकान्यथाशक्ति वते नरः"॥ इति॥

फलग्रहणं मूलादेरप्युपलक्षणम्। श्रीरग्रहणं च दध्यादेः। हविष्याणि च व्रतगोचराण्युक्तानि सर्वनिबन्धोदाहृतायां स्पृती— 'हैमन्तिकं सिताऽस्विकं घोन्यं मुद्गास्तिला यवाः। कलापकङ्गुनीवारा वास्त्कं हिलमोचिकां (१)॥ षष्टिकाः कालशाकं च मूलकं केमुकेतरत्। लग्गो सैन्यवसामुद्रे गव्ये च दिधसिंपिति॥ पर्याऽमुद्धृतसारं च पनसाम्रहरीतंकी। तिन्तिङ्गी जीरकं चैवा नागरङ्गकपिष्पली॥ श्रतैलपकं मुनयो हविष्यात्रं प्रचक्षते" इति।

### श्चन्यत्रापि—

"नारीकेलफलं चैव कदलों लवलों तथा। श्राम्रमामलकं चैव पनसं च हरीतकीम्॥ वतान्तरे प्रशस्तं च हविष्यं मन्वते बुधाः"। इति॥

श्रत्र च पयोमूलाद्याहारनकैकभक्तादीनामुपकासासंभवे विधानेन तत्कार्यापत्यवगमादितदेशात् "एकभक्तेन यो मर्त्य उपवासव्रतं चरे" दित्यादिनामातिदेशाद्वोपवासधर्मप्राप्तेः "एकादश्यां निराहारः" इत्यादिसंकल्पवाक्ये वाय्वाहारः फलाहारो नक्ताहार इत्यादिकहः कर्त्तव्यः। एतादृशमनुकल्पमिष स्वयं कर्तुमसमर्थस्तु पुत्रादिनो-पवासं कारयेत्।

"श्रसामध्ये शरीरस्य वर्ते च समुपस्थिते। कारयेद्धर्मपत्नीं वा पुत्रं वा विनयान्वितम्॥ भातरं भगिनीं शिष्यं ब्राह्मणं दक्षिणादिभिः"।

इति स्कन्दपुराणात्। ब्राह्मणं पुरोहितं तद्भावेऽन्यमपि।

<sup>(</sup>१) हिंचाशाकनास्ना ख्याता।

"स्वयं कर्त्तुमशक्तश्चेत्कारयेतः पुरोधसा॥ हिरएयं दक्षिणां दद्यात्स्वशक्त्या वानुरूपतः"।

### इति वायुपुराणात्।

पुत्रादेश्च पित्राद्यथोंपवासफलं भवति। न चः तस्मै दक्षिणा देया।

#### तथा च कात्यायनः—

"पितृमातृस्वस्भातृगुवंथें च विशेषतः।
उपवासं प्रकुर्वाणः पुण्यं शतगुणं लभेत्॥
दक्षिणा नात्र दातव्या शुश्रूषाविहिता हि सा।
नारी च पितमुद्दिश्य एकाद्श्यामुपोषिता॥
पुण्यं शतगुणं यायादिति बौधायनो मुनिः।
उपवासफलं तस्याः पितः प्राम्नोत्यसंशयम्॥
राज्यस्थक्षत्रियाथें च एकाद्श्यामुपोषितः।
पुरोधास्तु क्षत्रियो वा द्वयोः सममितीरितम्॥
उपवासफलं ताभ्यां समग्रं समवाप्यते।
मातामहादीनुद्दिश्य एकाद्श्यामुपोषणे॥
कृते ते तु फलं विप्राः समग्रं समवाप्नुयुः।
कर्ता दशगुणं पुण्यं प्रामात्यत्र न संशयः॥
यमुद्दिश्य कृतं,सोऽपि समग्रं फलमाप्नुयात्"॥ इति॥
यमुद्दिश्य कृतं,सोऽपि समग्रं फलमाप्नुयात्"॥ इति॥

वायुपुराणोक्तं च पुरोधसे दक्षिणादानं तद्धिने द्रष्टव्यम्। एवमावश्यकस्यैकादशीव्रतस्य शक्तेन बुद्धिपूर्वमकरणे प्रायश्चित्तमुक्तं माधवाद्युदाहृतायां स्मृतौ—

"अष्टम्यां च चर्त्दश्यां दिवा भुक्तवैन्दवं चरेत्। पकादश्यां दिवा रात्रौ नक्तं चैव तु पर्वाणिण ॥ इति ॥

## तादृशस्मृत्यन्तरेऽपि—

''श्रर्कपर्वह्रये रात्रौ चतुर्देश्यष्टमी दिवा। एकादश्यामहोरात्रं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्"॥ इति॥

श्रशक्तस्याकामतश्चार्द्धं कल्यम्। यद्यपि चेदं प्रायश्चित्तं रिववाराष्ट्रस्यादिसाहचर्यान्निषेधातिकमे प्रतीयते। तथापि व्रता-तिक्रमेऽपीदमेव भवात । उभयातिक्रमस्यापि "भुक्त्वा" इत्यनेन वक्तुं शक्यत्वात्। न हि वारुणेष्टेर्वेदिकलौकिकोभयाश्वदानिमित्तकत्वे क्रत्वर्थपुरुषार्थत्ववैरूण्यवद्त्र व्रतनिषेधोभयातिक्रमनिमित्तकत्वे किञ्चिन्नैमित्तिकविधेर्वेरूण्यम्। व्रतनिषेधयोर्द्धयोरिप पुरुषार्थत्वेन नैमित्तिकस्यापि केवलपुरुषार्थत्वात्।

## इदं चैकादशीवतं काम्यमपि—

"यदीच्छेद्विष्णुस्तयुज्यं श्रियं सन्तिमात्मनः। पकादशीसमं किञ्चित्पापत्राणं न विद्यते॥ स्वर्गमोक्षप्रदा होषा राज्यपुत्रप्रदायिनी। सुकलत्रप्रदा होषा शरीरारोग्यदायिनी"॥

## इत्यादिकूर्मनारदीयादिषुराणवचनात्।

श्रत्र च पूर्वोक्तो द्विविधोऽनुकल्पः प्रारब्धे, न तु नित्यवदुप-क्रमेऽपि। न्यायात्।

"काम्ये प्रतिनिधिर्नास्ति नित्ये नैमित्तिके च सः। काम्येऽप्युपक्रमादूर्ध्वं केचित्प्रतिनिधि विदुः"॥

### इति स्मृतेश्च।

उपवासस्वरूपं च कात्यायनवृद्धवशिष्ठाभ्यां द्शितम्—

"उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । उपवासः स विज्ञेयः सर्वभोगविवर्जितः" ॥ इति ॥

पापानि चक्ष्यमाणत्रनाङ्गनिषेत्रविषया मेथुनानृतवद्नाद्यः।
गुणा वक्ष्यमाणत्रताङ्गविधिविषयाः शौचजपध्यानाद्यः। सर्वस्य
वायुपर्यन्तस्यापि भागोऽभ्यवहारः। ततश्च पापनिवृत्या गुणानुष्ठानेन
च सहितो निराहारस्य वासोऽवस्थानमुपवास इत्युक्तं भवति।
इदं च फलसाधनस्योपवासस्य स्वरूपम्। उपवासपदार्थस्तु स्वृतिपुराणव्यवहारे रूढ्या निराहारावस्थानमात्रम्। त्रत एव संकल्पवाक्ये
तावन्मात्रमुपात्तम्—

"एकद्श्यां निराहारो भूत्वाहमपरेऽहिन। भोक्ष्यामि पुरुडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत"॥ इति।।

तत्र व्रताहे वर्जनीयानि तावत्।

### हारीतः--

"पिततपाखि । द्यादिपदेन यत्पुरुषार्थतया सर्वदा निषिद्धं तदिष क्रत्वर्थतया निषेधाय संग्रहाते।

अत एव वताधिकारे सुमन्तः-

"विहितस्याननुष्ठानमिन्द्रियाणामिनग्रहः निषिद्धसेवनं नित्यं वर्जनीयं प्रयत्नतः"॥ इति॥

## विष्णुधर्मेषु—

'श्रसकुजालपानं च दिवास्वापं च मेथुनम्। ताम्बूलचर्वणं मांसं वर्जयेद् व्रतवासरे'।। इति॥ मांसादिनिषेधः पारणिदिने। "पारणान्तं वर्तं श्रेय" मिति सस्यापि वतिदनत्वोक्तिसंभवात्। न तु प्रधानिदने। तत्र प्रसक्त्य-भावात्। श्रत एव किचिद्वचनं "वर्जयेत्पारणे मांसं वताहेऽप्यौषधं सदा" इति।

"अष्टी तान्यवतझानि आपो मूलं फलं पयः। हिवर्ज्ञाह्मणकाम्या च गुरोर्चचनमौपधम्'॥

इतिवचनात्प्रसक्तमोषधरूपमि मांसं वते वर्जयेदित्यर्थः। श्रत्यशक्तो देवलेन जलपानमभ्यनुज्ञातम्।

"उपवासः प्रणश्येत दिवास्वापात्रमेथुनैः। श्रत्यये चाम्बुपानेन नोपवासः प्रणश्यति"॥ इति॥

श्रत्यये जलपानं विना प्राणात्यये।

### बृद्धवशिष्ठः—

"उपवासे तथा श्राद्धे न कुर्याद्दन्तधावनम्"। काष्ठेनेति शेषः। श्रत एव तदेव निद्दन्ति "दन्तानां काष्टसंयोगो हन्ति सप्त कुलानि वा" इति। वाक्यशेषाच विधेरिव निषेधस्यापि विशेषपरता युक्तेव।

### तेन-

"श्रलाभे वा निषेधे वा काष्ठानां दन्तधावनम् । पर्णादिना विशुद्धेन जिह्नोल्लेखः सदैव च"॥

इति पैठीनसिवचनात्पर्णादिना—

"श्रतामे दन्तकाष्ठानां निषिद्धायां तथा तिथौ। श्रपां द्वादशगरङ्षेविद्ध्याद् दन्तधावनम्"॥ इति व्यासवचनाहा द्वादशगगडूषैर्दन्तशोधनं कार्यमेव 1

## क्रमंपुराणे —

"बहिर्ग्रामान्त्यंजान्स्ति पतितं च रजस्वलाम्। न स्पृशेन्नाभिभाषेत नेक्षेत व्रतवासरे"॥ इति॥

### विष्णुरहस्ये---

"स्हत्यालोकनगन्धादिस्वादनं प्रिकीर्त्तनम्। श्रम्नस्य वर्जयेत्सर्वं श्रासानां चाभिकाङ्क्षणम्॥ गात्राभ्यङ्गं शिरोऽभ्यङ्गं त(म्बूलं चानुलेपनम्। वतस्थो वर्जयेत्सर्वं यच्चान्यद्वलरागकृत्"॥

मैथुनं चात्र प्रकरणेऽएाङ्गमिप निषिध्यते। तथा च ब्रह्मचर्यं व्रताङ्गं विधायाह देवल—

'श्वीणां तु प्रेक्षणात्स्पर्शात्ताभिः संकथनादपि। विपद्यते ब्रह्मचर्य न दारेप्वृतुसंगमात्'।। इति॥

कवित्तु "स्वदारेषु तु संगमात्" इति पाठः। तत्र स्वदारेषु संगमाद्रेतोविसर्गादेव ब्रह्मचर्यं नश्यति न स्पर्शादिनेत्यर्थः। मैथुनस्या-ष्टाङ्गानि च—

"स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्। संकल्पाऽध्यवसायश्च क्रियानिवृक्तिरेव च॥ पतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवद्दित मनीषिणः" इत्युक्तानि।

### गुणाश्च—

"तज्जप्यजपनध्यानतत्कथाश्रवणादिकम्। तद्र्चनं च तन्नामकीर्तनश्रवणाद्यः॥

## तिथितस्वविवेचनम् ॥

उपवासकतामेते गुणाः प्रोक्ता मनीिषिभिः। ब्रह्मचर्यमहिंसा च सत्यमामिषवर्जनम्॥ व्रतेष्वेतानि चत्वारि वर्जनीयानि सूरभिः"॥

इत्यादिविष्णुधर्मोत्तरदेवलादिप्रतिपादिताः। श्रामिषं माँसम्। श्रामिषत्वेन स्मृत्यन्तरे परिगणितानि वा । यथा—

"श्रमिषं द्वतिपानीयं गोवर्जे श्रीरमामिषम्। मसूरमामिषं सस्ये फले जम्बीरमामिषम्'॥

#### श्रन्यत्रापि--

'श्रामिषं शुक्तिकाचूर्णमामिषं महिषीपयः। श्रामिषं द्वतिपानीयमारनालं तथामिषम्''॥ इत्यादीनि॥

अथ दशम्यां वर्जनीयानि । स्कन्दपुराणे —

"कास्यं मांसं मसूरं च क्षौद्रं चानृतभाषणम्। पुनर्भोजनमत्याशं दशम्यां परिवर्जयेत्"॥

## कूर्मपुराणे-

"कांस्यं मांसं मसूरं च चणकान् कोरदूषकान्। शाकं मधु परान्नं च त्यजेदुपवसन् स्त्रियम्"।।

उपवसिन्निति वर्त्तमानसामीप्ये। अनन्तरिद्ने उपोध्यन्नित्यर्थः। मत्स्यपुरागो—

"कास्यं मांसं सुरां क्षौद्रं तैलं वितथभाषणम्। ज्यायामं च प्रवासं च दिवास्वापं च मैथुनम्॥ तिलपिष्टं मसूरं च दशम्यादिषु वर्जयेत्"।

### व्शमीं प्रकृत्य नारदीये-

"श्रक्षारलवणाः सर्वे हविष्यात्रनिषेविणः। श्रवनीतल्पशयनाः प्रियासङ्गविवर्जिताः"॥

### श्रन्यत्र।पि-

"दशस्यामेकभक्तं तु कुर्वीत नियतेन्द्रियः।
श्राचम्य दन्तकाष्ठं तु खादेत तदनन्तरम्॥
ततश्चानन्तरं विप्र ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः।
रात्रीं नयेत्ततः पश्चात्प्रातः स्नात्वा समाहितः॥
उपवासं तु संकल्प्य मन्त्रपूतं जलं पिबेत्"।
इदं च दशम्यामेकभक्तं काम्येकादशीतव्रविषयम्॥
'सायमाद्यन्तयोरह्नोः सायं प्रातश्च मध्यमे।
उपवासफलप्रेपसुर्जद्याद्यक्तचतुष्ट्यम्॥
श्रथ नित्योपवासी चेत् सांयप्रातर्भुजिकियाम्॥
वर्त्रयेन्मतिमान्विप्रः संप्राप्ते हरिवासरे"॥

### इति विष्णुरहस्यवचनात्।

"दशस्यामेकभक्तस्तु मांसमेथुनवर्जितः। पकादशीमुपवसेत्पक्षयोरुभयोरिप॥ देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामितं चास्य सिध्यति"।

### इतिदेवलचनाचा ।

श्रत्र चैकभक्तश्रवणेऽपि विशेषणभूता द्वितीयभोजनिवृत्तिरैका-नृतवद्नादिनिवृत्तिवदङ्गतया विधीयते न तु विशेष्यभूतं भोजनमपि। लाघवात्पूर्ववैचनैकवाक्मत्वाच ।

श्रन्येऽपि दिनश्रयनियमा नित्यव्रते नावश्यकाः।

## तथा च ब्रह्मवैषर्चे—

"इति विश्वाय कुर्वीतावश्यमेकादशीवतम्। धिशैषिवयमाशकोऽहोरात्रे मुक्तिवर्जितः॥ निगृहितेन्द्रियः श्रद्धासहायो विष्णुतत्परः। उपोध्येकादशी पापानमुच्यते नात्रः संशयः"॥ इति ॥

### कात्यायनोऽपि-

'शिक्तमांस्तु पुनः कुर्यान्नियमा सविशेषणम्" इति । दशस्यां खः रात्राञ्जपवासमुद्दिश्य नियमा अहीतव्याः।

## तदुक्तं ब्रह्मवैवक्तं—

"प्राप्ते हरिदिने सम्याभ्यधाय नियमं निश्च। दशम्यामुपवासस्य प्रकृथि है ज्यावं वतम्"॥ इति॥

संकल्पमन्त्रश्च "एकाद्श्यां निराहारः" इत्याद्क्तः। सङ्कल्पेः च विशेषो देवलेनोक्तः—

''गृहीत्वौदुम्बरं पात्रं वारिपूर्णमुदङ्मुखः।' उपवासं तु गृह्णीयाद्यथा सङ्कल्पयेद्गुधः''॥ इतिः॥

श्रोतुम्बरं ताम्रमयं यथा सङ्कल्पयेद्यक्ततं कामधेत सत्फलकाम-इत्युद्धिवेदित्यर्थः। सङ्कल्प्य च खुण्पाञ्चित्वेदेवायार्पणीयः। 'दत्युचार्य ततो विद्वान् युष्पाञ्चित्तमधार्पये' दिति सराहपुराणात्। मन्त्रपूतजलपाने च विशेषः कात्यायनेनोकः—

"श्रष्टाक्षरेण मन्त्रेण त्रिर्जाते नाभिमन्त्रितम्। उपवासफलप्रेप्सुः पिबेत्पात्रगतं जलम्"॥ इति ॥ सङ्कल्पश्चार्द्धरात्रादुपर्यप्यनुवर्त्तमानया दशम्या युक्तायामैकादश्यां चेदुपवासस्तदेकादश्या आद्यं यामचतुष्ट्यं त्यक्तवा कर्त्तव्यः। उदया-दुपर्यपि दशम्यां युक्तायां चेत्तदा रात्रो । अर्थात्तदुत्तरं पूजादि । तथा च नारदीये –

"द्शम्या सङ्गदोषेण श्रद्धरात्रात्परेण तु । वर्जयेचतुरो यामान्सङ्कल्पार्चनयोस्तदा ॥ विद्योपवासेऽनश्रंस्तु दिनं त्यक्तवा समाहितः। रात्रौ संपूजयेद्विष्णुं सङ्कल्पं च तदाचरेत्॥ इति ॥

## पूजाप्रकारश्च ब्रह्मपुरागो—

"पकादश्यामुमें पक्षे निराहारः समाहितः। नानापुष्पेर्मुनिश्रेष्ठ विचित्रं मग्डपं शुभम्॥ कृत्वा सावरगं पश्चाज्ञागरं कारयेशिशि"।

### तत्रैंच—

"एकादश्यामुभे पक्षे निराहारः समाहितः।'
स्नात्वा सम्यग्विधानेन सोपवासो जितेन्द्रियः ॥
संपूज्य विधिवद्विष्णुं श्रद्धया सुसमाहितः।
पुष्पैर्गन्धेस्तथा धूपैदींपैनैंवेधकैः परैः।
उपचारैर्वहुविधौर्जपहोमैः प्रदक्षिणैः॥
स्तोत्रेनीनाविधौदिं व्यौगीतवाद्यमनोहरैः ॥
दण्डवत्प्रणिपातैश्च जपशब्दैस्तथोत्तमैः॥
एवं संपूज्य विधिवद्वात्री कृत्वा प्रजागरम्।
याति विष्णोः परं स्थानं नरो नास्त्यत्र संशयः"॥ इति ॥

· बृहस्रारदीयेऽपि--

## तिथितस्वविवेचनम् ।

"देवस्य पुरतः कुर्याज्ञागरं नियतो वती । गीतैर्वाद्येश्च नृत्येश्च पुराणश्रवणादिभिः"॥

तत्रैव—

"पञ्चामृतेन संस्नाप्य एकादश्यां जनार्दनम् । द्वादश्यां पयसा स्नाप्य हरिसारूप्यमञ्जते"॥ इति ॥

## ग्रथ पारणाविवेचनम्।

अथ द्वादशीकृत्यं तनियमाश्च । कात्यायनः—

"प्रातः स्नात्वा हरिं पूज्य उपवासं समर्पयेत्। श्रज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशवः॥ प्रसादसुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भवण इति। "पारणां तु ततः कुर्याद् यथासंभवमार्गतः"॥ इति॥

यथासंभवत्वं च ब्राह्मणभोजनतद्गक्षिणादानबन्धुसाहित्येषु। तथा च बृहन्नारदीये—

'ब्राह्मणान् भोजयेच्छक्त्या दद्याद्वे दक्षिणां तथा। ततः स्ववन्धुभिः सार्द्धं नारायणपरायणः॥ कृतपञ्चमहायज्ञः स्वयं भुजीत वाग्यतः" इति।

### शातातपोऽपि-

"उपवासं द्विजः कृत्वा ततो ब्राह्मणभोजनम्। कारयेत्सगुणस्तेन उपवासो हि जायते"॥ इति। पारणं च नैवेद्यतुलसीयुक्तेनान्नेन कर्त्तव्यम्। तदुक्तं स्कन्दपुराणे—

"कृत्वा चैवोपवासं तु योऽश्चाति द्वादशीदिने। नैवेद्यं तुलसीमिश्चं हत्याकोटिविनाशनम्"॥ इति॥

## तज्ञ वर्ज्यानि ब्रह्माग्डपुरारो —

"कांस्यं मांसं सुरां क्षोद्धं लोभं वितथभाषणम्। व्यायामं च प्रवासं च दिवास्वप्रमथाञ्जनम्॥ तिलपिष्टं मसूरं च द्वादशैतानि वैष्णवः। द्वादश्यां वर्जयश्वित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते"॥

#### तथा-

"कांस्यं मांसं सुरां द्यूतं व्यायामं कोधमेथुने। हिंसामसत्यं लोल्यं च तेलं निर्माल्यलङ्गनम्॥ द्वादश्यां द्वादशैतानि वेष्णवः परिवर्जयेत्"।

### बृहस्पतिरपि-

"दिवा निद्रां पराझं च पुनर्भोजनमेथुने। श्रीद्रं कांस्यामिषे तेलं द्वादश्यामष्ट वर्जयेत्"॥

कात्यायनः—"द्वाद्श्यां पारशं कुर्याद्वर्जीयत्वा ह्युपोदकी" मित्यादि।

इदं च सर्वनियमजातं काम्यवतिवषयम्।

"पुनर्भोजनमध्वा च भारमायासमैथुने। उपवासफलं हन्युद्विवानिद्रा च पश्चमी"॥ इति॥ "कांस्यं मांसं मसूरं व चणकं कोरदूषकाः। शाकं मधु परान्नं च हन्युरष्टाविमे फलम्"॥

इत्यादिवचनेषु फलग्रहणात् । पुनर्भोजनसाहचर्याच । पुनर्भोजनस्य चाहत्य काम्यवत एव "सायमाद्यन्तयोरहो" रित्यादिना वर्जितत्वात् ।

इदं च पारणं यदा पारणदिने हादशी भोजनपर्याप्ता। तदा भोजन-प्राक्कालीनं सक्सं कृत्यमरुणोद्ये कृत्वा द्वावशीमध्य एव कत्त व्यम्। तथा च स्कन्दपुरारो—

"कलाह्यं त्रयं वापि द्वादशी यत्र दृश्यते। स्नानार्चनादिकं कर्म तदा रात्रौ विधीयते"॥ इति ॥ रात्रावित्युक्तेऽप्यरुखोदय एव कार्यम्।

तथा च नारदीये—

पद्मपुराग्रेऽपि-

"श्रल्पायामथ विप्रेन्द्र द्वादश्यामरुणोदये। स्नानार्चनिक्रयाः कार्या जपहोमादिसंयुताः"॥ इति॥

"यदा भवति श्रख्पा तु द्वादशी पारणादिने। उपः काले द्वयं कुर्यात्प्रातर्माध्याहिकं तदा" ॥ इति॥

एतेषु वचनेषु होमशब्देनादिशब्देन चौपासनवश्वदेवादिकं स्मार्तमेव गृह्यते। सादृश्यात्। न तु श्रौतम्। पौराणधर्मानुरोधेन श्रौतकालवाधस्यान्याय्यत्वात्। तदनधिकृतविषयत्वेन साव-काशत्वाच। यस्य चावश्यकमरुणोदयाधिककालसाध्यम्। तेन तदिने सङ्घ्यादिसङ्कोचेनाप्यावश्यकं कृत्वा द्वादशीमध्ये पारणं कत्त व्यम्।

"महाहानिकरी ह्येषा द्वादशी लङ्किता नरैः। करोति धर्महरणमस्नातेव सरस्वती'।

इति पद्मपुराणे द्वादशीलङ्घने दोपस्मरणात्। श्रस्नातेत्यधिकरणे कप्रत्ययः। तेन तस्यां स्नानमकृत्वा लिङ्घता सरस्वती यथा धर्म हरित तथाऽभोजनेन लिङ्घता द्वादश्यपीत्यर्थः। तेन नद्यन्तरे उत्तीर्य स्नानम्, सरस्वत्यां तु स्नात्वोत्तरणमिति सूचितम्।

यत्तु "तदादि वाभिसम्बन्धात्तदन्तमपक्षे स्या" दिति जीमिनिस्त्रस्य क्रमवत्सु च कृत्येषु यद्यन्तः मपकृष्यते। तदा सर्वापकर्षः स्यात्। "श्रन्यथा क्रमबाधना" दिति कातीयवचनस्य चापन्यासेन भोजनायकर्षे तत्पूर्वभाविनेसिनिकनित्यक्कत्यमात्रापकर्षस्य न्यायसिद्धत्वमेव हेमाद्विकालादर्शकारादिभिक्कम्। तहेश्वदेवादे-रत्नसंस्कारत्वेन भोजनार्थत्वात्, तद्भावेऽपि वा दर्शपूर्णमाससोम-यागवद्वाचिनकपौर्वापर्यमात्रसद्भावात्तद्पकर्षे कथंचिद्धवतु नाम।

### नथा च द्क्षः-

"पञ्चमे च तथा भागे संविभागो यथाईतः। पितृदेवमनुण्याणां कीटानां चोपदिश्यते॥ संविभागं ततः कृत्वा गृहस्थः शेपभुग्भवेत्" इति।

प्रातरौपासनहोमदेवप्जादेस्त तदभावात्तदपकर्षे तदयुक्तमेवेति वाचनिक एवायमर्थ इत्येव युक्तम्। निह कालपौर्वापर्यकृतस्यार्थिकपौर्वापर्यस्यानुष्ठानाङ्गत्यम्। येनानपकर्षे तल्लोपनिमित्तवेगुण्यापत्या
न्याय्योऽपकर्षः स्वात्। प्रत्युतापकर्ष एव काललोपाद्वेगुण्यम्। अत
एव पश्चनां सहत्वे आश्विनग्रहणोत्तरकालानुरोधेन सवनीयस्यैच
प्रथमग्रुपाकरणम्। तं तु प्रकृतिदृष्टपौर्वापर्यमात्रेणानिषोमीयस्य।
यत्त्वग्नीपोमीयानुवन्व्ययोरग्नीपोमीयस्य तत्र प्राथम्यं तदसति
कस्यापि वेगुण्ये अणावपीत्यौचित्यमात्रात्। तस्माद्वाचनिक
एवायमर्थः। अत एव च वाचनिको चचनं च प्रातमिध्याहकर्तव्यस्य
नित्यस्येषापंकर्षं करोति। अत एव यदा भृततिथिनिमित्तकं
(१) गज्ञच्छावावारण्याचलम्ययोगनिमित्तकं वा आदस्नानादिकं

<sup>(</sup>१) गजच्छाया चारणी च योगविशेषौ। तत्र गजच्छाया तावचतुर्था। यथा—

त्रयोदश्यां कर्तव्यं भवति सङ्कटान्तरं वा शास्त्रीयं तदाखपद्वादशी-मध्येऽद्धिः पारणां कृत्वा पश्चाच्छादादि विधाय भोकव्यम्। यदाह देवलः—

"योगो मधात्रयोदश्योः कुञ्जरच्छायसंज्ञकः। भवेन्मधायां संस्थे च शशिन्यके करे स्थिते"। वीरमित्रोदया याज्ञवल्कस्मृतिटीका १। २१। ो

"यथेन्दुः पितृदैवत्ये सूर्यश्चैव करे स्थितः। याम्या तिथिर्भवेत्सा हि गजच्छायेति कोर्तिनाः"॥

[ सिवास्त्रा १। २१: ]

"सेंहिकेयो यदा भानुं ग्रसते पर्वसिन्धिषु।
गजच्छाया तु सा प्रोक्ता श्राद्धं तत्र प्रकल्पयेत्"॥ (वाराहे)
'वनस्पतिगते सोमे छाया या प्राङ्मुखो भवेत्।
गज्ज्छाया तु सा प्रोक्ता तस्यां श्राद्धं प्रकल्पयेत्"॥
(निर्णयसिन्धुमहालयप्रकर्णे)।

तत्र हस्तनक्षत्रस्थे सूर्ये महासंस्थे च चल्द्रमिति द्वाशिवतमासे त्रयोदशी सा प्रथमा गजच्छ या। हस्ताहस्थानं च सूर्यस्य कन्यादशमां सोत्तरिकिञ्चिद्धिकसपादत्रयोदशाशं १३, २० यावत्। हस्तस्थे सूर्ये हस्तयुता चामा सा द्वितीया गजच्छायास्त्रिनमासे। राहुसा सूर्ये प्रस्ते सति (सूर्यप्रहरो) तृतीया गजच्छाया। वनस्पतिगते सोमे (प्रथमियां) या प्राङ्मुखी गजच्छाया सा चतुर्थी।

वारुणी च विधा। शतभिषानसत्रयुता यदि चैत्रकृष्णत्रयोदशी सा वारुणी। शतभिषायुता चैत्रकृष्णत्रयोदशी यदि शनिवारसहिता तदा महावारुणी। शतभिषाशिनवारयुता चैत्रकृष्णत्रयोदशो यदि शुभयोगयुता तदा महामहावारुणीति। शतभिषाच्येन वरुणन नक्षत्रेण युता वारुणी। एते च प्रन्थकृतापि निर्णेष्येते। "सङ्कटे विषमे प्राप्ते द्वादश्यां पारयेत्कथम्। अद्भिस्तु पारणं कुर्यात्पुनर्भुक्तं न दोषकृत्"॥ इति॥

श्रत्र चाद्धिः पारणमात्रं विधीयते। श्राद्धाद्यनपर्कपस्तु वचना-भावादेव सिद्धः। माध्याह्विकापकर्षस्तु भूयस्यामपि द्वादश्यां भवत्येव। "सर्वेषामुपवासानां प्रातरेव हि पारणेति" माधवाद्यदाह्व-तवचनात्। भोजनमाध्याह्विकयोश्च वाचिनकपौर्वापर्यसद्भावात्। यदा तु प्रातःकालो द्वादशीप्रथमपादव्याप्तो भवति तदा तमितलङ्-घ्येव पारणं कत्तं व्यम्।

"द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंक्षितः। तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः"॥

इति विष्णुधर्मोत्तरात्।

द्वादश्यभावे त्रयोदश्यां पारणस्यार्थसिद्धस्येव प्रशंसा नारदीये--

"त्रयोदश्यां तु शुद्धायां पार्गो पृथिवीफलम्। शतयज्ञाधिकं वापि नरः प्राप्नोत्यसं शयम्"॥ इति॥

पतेषां च दशम्यादिनियमानामङ्गभूतानां लोपे प्रायश्चित्तं कत्तं व्यम् । तत्र मानसिनयमलोपे यमः—'मानसे नियमे लुप्ते समरेद्विप्णुमनामय" मिति ।

वाचिनकिनयमलोपं सामान्यतो योगियाञ्चवल्काः---

"यदि वाग्यमलोपः स्यात् स्नानदानादिकर्मसु। व्याहरेहेष्णवं मन्त्रं स्मरेद्वा विष्णुमव्ययम्"॥ इति॥

असंभाष्यपाखर्ड्यादिसम्भाषरो विष्णुधर्मोत्तरे-

"श्रासम्भाष्यान् हि सम्भाष्य तुलस्यतसिकादलम् । श्रामलकाः फलं वापि पारगे प्राश्य शुध्यति" ॥ इति ॥

अत्रैवान्यद्पि प्रायश्चित्तम्। तत्रैव—

'सम्भाष्येतान् शुचिषदं चिन्तयेदच्युतं बुधः। इदं चोदाहरेत्सम्यक् कृत्वा तत्प्रवणं मनः॥ शारीरमन्तःकरणोपघातं वाचश्चः विष्णुर्भगवानशेषम्। शमं नयत्वस्तुः ममेह शर्म पापादनन्ते हृदि सिक्नविष्टे॥ श्रम्तःशुद्धिं बहिःशुद्धिं शुद्धो धर्ममयोऽच्युतः। स करोतु ममैतस्मिञ्छुचिरेवास्मि सर्वदाः॥ बाह्योपघाताननघान्बौद्धांश्च भगवानजः। शमं नयत्वनन्तात्मा विष्णुश्चेतसि संस्थितः॥ पतत्संभाष्य जप्तव्यं पाखिएडभिरुपोषितै" रितिः।

पतस्य च जपस्य मन्त्रलिङ्गात्सर्वोपघाति विषयत्वप्रतीताविष सम्भाषणिवषयतेव। "पतत्सम्भाष्य जप्तव्य" मितिः प्रत्यक्षवचनातः। पाखण्ड्याद्यवलोकने विष्णुपुराणे "तस्यावलोकनात्सूर्ये पश्येत मितमान्नरः" इति। तत्रैव विशेषो विष्णुधर्मोत्तरे "नमः शुचिषदे-त्युक्त्वा सूर्ये पश्येत दीक्षितः" इति । दीक्षितः स्वीकृतिनयमः। तत्स्पर्शेऽषि तत्रैवः। "संस्पर्शे तु बुधः स्नात्वा शुचिरादित्यदर्शनां" दिति।

दन्तधावने प्रायश्चित्तं विष्णुरहस्ये—

'श्राद्धोपवासिद्वसे खादित्वा दन्तधावनम्। गायत्र्याः शतसम्पूतमम्बु प्राश्य विशुध्यति" इति ॥

चाएडालादिशब्दश्रवणे वृहन्नारदीये—

"रजस्वलां च चाएडालं महापातिकनं तथा। स्तिकां पतितं चैव उच्छिष्टं रजकादिकम्"॥

### इत्युपक्रम्य--

"वताविमध्ये ऋगुप्राद्यद्येषां ध्वनिमुत्तमः। श्रष्टातस्सहस्रं तु जपेद्वे वेदमातरम्"॥

वेदमातरं गायत्रोम्।

अनृतभाषणादौ काल्यायनः

"मिथ्याबादे दिवास्वापे बहुशोऽम्बुनिषेबरो । श्रष्टाक्षरं वर्ती जस्का शतमष्टीत्तरं शुचिः"॥ इति ॥

श्रष्टाक्षरम् "ॐ नमो नारायणाय" इति ।

हिंसास्तेययोः!शङ्कः-

"कृत्वा स्तेयं प्राणिहिंसां यथाहै शास्त्रचोदितम्।" प्राथिश्चतः वती कुर्याज्ञपेन्नामशतत्रयम्"॥ इति॥

नाम्नां शतत्रयम्। न त्वेकः नामः शतत्रयवारमिति।। संख्यायाः पृथकत्वनिवेशितत्वात्।

ताम्बूलचर्णादौ पैठीनसिः

"वास्तुलन्द्रणे स्क्रीयाँ भोगे सांसिन्धेवयो । व्रवलोपो सवेख्यद्रश्राक्षरमनोर्ज्यस्थ ॥ इति ॥

मांसस्य भश्यस्य निषेवणे। श्रभश्यमांसभक्षणे तु स्तेयादिव-त्स्मार्त्तप्रायश्चित्तं न समुचयः। एवं मैथुनेऽपि स्वदारविषये। परदार-विषये पूर्ववत्समुचयः। स्वदारमैथुनेप्यृतुकालादन्यत्र।

तथा च कात्यायन:--

"रेतःसंक्रमणाद्भोगाद्भोगोऽत्यत्र क्षयः स्मृतः। जपोऽष्टाक्षरमन्त्रस्य नामशतत्रयस्य वाः ॥ इति ॥ रेतसः संक्रमणं गर्भकोशे तद्योग्यं गमनम्। ऋतुकालगमनमिति यावत्। तदात्मकात्स्त्रोसंमोगाद्न्यत्र संभोगे व्रतस्य क्षय इत्यर्थः। देवलनाष्युक्तं "न दारेष्वृतुसंगमा" दिति। तेन सत्रैव मन्त्रजपः। जपसंख्या पूर्वोक्ता शतत्रयक्रपा। ऋतुगमनाभ्यनुज्ञापि प्रागसंनिहितस्य षोडश्यामेव व्रतरात्रौ संनिहितस्य। श्रनन्यगतिकत्वात्। एवं "ब्रह्मचार्ये" वेति श्राद्धादिविषयाद्यामण्यनुज्ञायाम्। श्रस्पृश्यस्पर्शादौ स्वत्युक्तं स्नानादि। श्रपरस्यापि यस्य क्रापि कस्य नियमस्य लोपे प्रायश्चित्तविशेषो नोकः। तत्र सर्वत्र मन्त्रस्य नाम्नां वा जपो द्रष्टव्य इति।

# अथेकादशीव्रतविवेचनम् ।

श्रथ वते एकादशी निर्णीयंते। सा च द्विविधा संपूर्णा विद्धा च। तस्याश्च संपूर्णत्वं नोदयमात्रादारम्य प्रवृत्तायाः, कि तूद्यात्प्रागिप सहर्त्तद्वयव्यापिन्याः। तथा च—

"प्रतिपत्प्रभृतयः सर्वा उदयादोदयाद्रवेः। संपूर्णा इति विख्याता हरिवासरवर्जिता"॥

इति स्कन्दयुराणवचने इतरितिथिविषयं सूर्योदयादारभ्य प्रवृत्त्या संपूर्णत्वं हरिवासरे एकादश्यां पर्युवंस्तम्। कीदृशं तिहै तन्न संपूर्णत्विमित्यपेक्षायां च—

"आदित्योदयवेलायाः प्राङ्मुहर्त्तद्यान्विता । एकादशी तु संपूर्णा विद्धान्या परिकीतिता"॥

इति भविष्यत्पुराणवचनेनेतरितिथिवित्तक्षणं तदुक्तम्। अत्र च सूर्योदयादारभ्य प्रमृत्तत्वं सूर्योदयपर्यन्तं सत्त्वं च इयं मिलितं सामान्यतः संपूर्णत्वप्रयोजकं यदुक्तं तन्मध्ये पूर्वमेवेकादृश्यां पर्युदस्यते "हरिवासरवर्जिता" इत्यनेन। न त्तरमि। तत्रैव वचनान्तरे विशेषविधानात्। तेनारुणोदयादारभ्य द्वात्रिंशनमुहर्त्तव्यापिनी एकादशी संपूर्णा न न्वितरितिधिवत्षिष्ट- धाटिकामात्रव्यापिनी।

यत्तु "श्रादित्योदयवेलाया श्रारभ्य षष्टिनाडिकाः। संपूर्णेकादशी नामें तेतरितिथितुल्यं संपूर्णत्वमेकादश्या श्रप्युक्तम् तन्न मुख्यम्। किन्त्वनुकल्पः। तस्य च विषयो वश्यते। श्ररुणोदयैकदेशस्य च दशस्या पूरणादेक दश्या सकलतद्व्यास्या विद्धत्वम्। तेन यैकादशी कृत्स्नारुणोदयञ्यापिनो द्वितीयसूर्योदयादर्वागेव रात्रौ दिने वा समाप्ता द्वादश्या युक्ता सा न विद्धा न संपूर्णा किंतु खण्डामात्रम्, सूर्योदयमारभ्य तदस्तमयमाञ्चपर्यन्तं वर्त्तमाना इतरितथ्य इव।

गरुडपुराणशिवरहस्यसौरधर्मेष्वपि—

"उद्यात्प्रायदा विष्र मुहूर्तद्वयसंयुता। संपूर्णेकादशी नाम तत्रेवापवसेद्यही"॥ इति॥

तेन-

"श्रक्णोदयकाले तु दशमी यदि दृश्यते"। "श्रक्णोदयकाले तु दिशागन्धो भवेद्यदि"॥

इत्यादिवचनेषु योऽरुणोदय उक्तः । स उद्यप्राचीनमुहूर्त्त-द्वयात्मक एव द्रष्टव्यः। पूर्वेकवाक्यत्वात्। योगार्थस्यापि तत्रैव संभवाच । यच क्वचिद्रात्र्यन्त्याष्टमभागस्यारुणोद्यत्वाभिधानम्। तद्वपान्तरत्वादेतत्परमेव।

यत्तु ब्रह्मवैवत्ते "चतस्रो घटिकाः प्रातररुणोदयनिश्चये" इत्युक्तवा घटिकाविमागेनैव वेघातिवेधमहावेधयोगाख्याश्चत्वारे वेघा दोषतारतम्यार्थं केवलं दर्शिताः—

"श्रक्णोदयवेधः स्यात्सार्धे तु घटिकात्रयम्। श्रतिवेधो द्विघटिकः प्रभासंदर्शनाद्रवेः॥ महाविधस्तु तत्रव दृश्यतेऽकी न दृश्यते। तुरीयस्तत्र विहितो योगः सूर्योदये सति"॥ इति॥

तत्र "मुहूर्त्ती घटिकाद्वयम्" इतिवद्घटिकाशब्दो मुहूर्त्ता-र्द्धपरः । "उदयात्प्राक् चतस्त्रस्तु नाडिका श्रक्णोद्ये" इति नारदादिवचने नाडिकाशब्दोऽपि तथा।

#### श्रत एव-

N.

"नागो द्वाद्शनाङ्गिभिद्विष्यञ्चदशभिस्तथा। भूतोऽष्टादशनाङ्गिभिद्विषयन्त्युत्तरां तिथिम्"॥

इति वचनोक्तो विशेषवेधः षट्साईसप्तनवमुहूर्पपर्यवसन्न एव कालादर्शादिषु दिशितः। तेन रात्रिहासवृद्धिभ्यां मुहूर्तानामिप हासवृद्धी सम्बगालोच्य वेधनिश्चयः कर्त्तव्यो न तु स्थूलदूरीति। श्रयं चारुणोदयवेधो—

"दशमीवेधसंयुक्तो यदि स्यादरुणोदयः। नैवोपोष्यं वैष्णवेन तदिनैकादशीवतम्"॥

इति गारुडवचनात्,

"परामापदमापन्नो हर्षे वा समुपस्थिते। नैकादशीं त्यजेद्यस्तु यस्य दीक्षास्ति वैष्णावी"॥

इति स्कन्दपुरागलक्षितविष्णुमन्त्रदीक्षायुक्तरूपवैष्णवविषयः

"सूर्योदयस्पृशा हो षा दशम्या गहिता सदा" इति॥ "ऋतिवेधादयः सर्वे ये वेधास्तिथिषु स्मृताः। सर्वेऽष्यवेधा विशेषा वेधः सूर्योदये स्मृतः"॥ इत्यादिवचनोक्तः स्योद्यवेध एव तु परिशेषादितरेषामित्येव यद्यपि माधवाचार्यादिभिः सर्वेद्धिणात्यनिवन्धकारैरुच्यते, तथा-प्यरुणोद्यव्यापिन्याः संपूर्णत्वं तद्व्यापिन्याश्च विद्धात्वं प्रतिपाद्यतो वचनस्य सामान्यविषयत्वात्, "नैवोपोष्य" मिति वचने चैवकार-प्रयोगेण वैष्णवेन सर्वथा नित्यत्वेन काम्यत्वेन वा परिद्न एकादशी-द्धादश्योरलाभेऽपि वाऽरुणोद्यवेधवत्यां "नोपोष्य" मित्युक्तवा सति संभवे वैष्णवेतरैरपि "नोपोष्यमिति" प्रतीतेः, सति संभवे तद्धिषय-त्वमप्यरुणोद्यवेधस्यानन्तभट्टीयगौर्ङ्गिबन्धोक्तं युक्तम्। श्चत्व एव केषुचिद्रुणोद्यविद्धानिषेधवचनेषु काम्योपवासविषयता स्पष्टं प्रतीयते।

तथा च गरुड़पुरारो—

"उद्यात्प्राक् त्रिघटिकाव्यापिन्येकादशी यदा।
संदिग्धैकादशी नाम त्याज्या वै धर्मकाङ्क्षिभिः॥
पुत्रराज्यसमृद्धधर्थं द्वादश्यामुपवासयेत्।
तत्र कतुशतं पुर्ण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम्॥
उद्यात्प्राङ्मुहूर्त्ते न व्यापिन्येकादशी यदा।
संयुक्तेकादशी नाम वर्जयेद्धर्मवृद्धये॥
पुत्रपौत्रसमृद्धधर्थं द्वादश्यामुपवासयेत्।
तत्र कतुशतं पुर्ण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम्ण॥ इति॥

श्रत्र हि य उपवासे। राज्यपुत्रादिलाभार्थे द्वादश्यां विधास्यते स काम्य एव विद्वायां निषिध्यत इति प्रतीयते समभिव्याहारात्। न च वैष्णवान् प्रति स एव निषेद्धं शक्यते। नित्यस्यापि तान्प्रति निषेधात्। तेन तदितरविषयत्वमेवैतेषां वचनानाम्। न चैतत्फल-श्रवणमर्थवादमात्रम्। परार्थत्वादेस्तन्यायस्याभावात्। तत्र "क्रतुशतम्" इति तु प्रयाजादिफलश्रुतिवदर्थवादः। पारणस्याङ्गत्वात्। इदं च

द्वादश्यां काम्येकादश्युपवासिवधानं प्रकान्तसंवत्सरादिव्यापिकाम्यः प्रयोगविषयम्। न तूपक्रमविषयम्। तस्येतरिविधकाम्यव्रतवत्सं पूर्णायामेव युक्तत्वात्। एवंजातीयस्य च विधेः प्रकान्तविषयत्वेना ण्युपपक्तेः। नित्यस्तु द्वादश्याम्। सः बहुषु विषयेषु विधीयते। त्रात एव चैकादशीनिमिक्तक एवोपवासवते द्वादशीव्रतशब्दोऽपि बहुषु वचनेषु प्रयुज्यते।

### यदपि-

"संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । उत्तरां तु यतिः कुर्यात्पूर्वामुपवसेद्गृही" ॥

इत्युत्तरिदने एकादशीमात्रस्य सत्त्वे केषांचिदुत्तरस्यामुपवासः विधानम्।

#### यच--

"संपूर्णैकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। सर्वेरुत्तरतः कार्या परतो द्वादशी यदि"॥

इत्युभयोः परिदने सत्त्वे सर्वेषां परत्रोपवासिवधानम्। तदिष्ः वैष्णवेतरिवषयमेव युक्तम्। वैष्णवानां विद्धत्वमात्रेणैव परत्रान्य-तरस्या श्रलाभेऽप्युत्तरत्रोपवाससत्त्वात्। संपूर्णा चात्र न सूर्योदय-मुहर्त्त द्वयमात्रव्यापिनी। किं तु "उद्यात्प्राग्" इति परिभाषितेव।

"पुनः प्रभातसमये घटिकैका यदा भवेत्। तत्रोपवासो विहितश्चतुर्थाश्चमवासिनाम्॥ विधवापि च तत्रैव परतो द्वादशी न चेत्"।

इति गारुड्वचने परमुद्यद्वयमात्रव्यापिन्येव याह्या। न त्वितः पूर्वमेवोदयात्प्रागिति वचनोक्ता अरुणोद्यादारभ्य प्रवृत्ता।

नाड़ीपञ्चकात्मकतिथिवृद्धि विना तादृश्या उत्तरिको एकघिका-सत्त्वासम्भवात्। तावित्तिथिवृद्धयनन्तरं चाकस्मिकस्य हासस्य ज्योतिःशास्त्रेऽप्रसिद्धेः। प्रभातप्रब्दश्चायमुषः पर्यायो द्वितीयदिन-प्रातःपर एव। "संपूर्णकाद्शी यत्र परतः पुनरेव सा" इत्यादिवचना-नत्रकवाक्यत्वात्। तेन वैष्णवेतरेषामिष यावत्सम्भवमरुणोद्यविद्धाः निषद्धेव। यथा तु वैष्णवान्त्रत्यरुणोद्यविद्धत्वमात्रेष् त्याज्यत्वम्। नैवं सूर्योदयवेषाभावे तदितरान्त्रित्। तान्त्रत्यि तथात्वे—

'सूर्योदयस्पृशा होषा वसस्या महिता सदा। सर्वेऽप्यवेधा विज्ञया वेधः सूर्योदये स्मृतः"॥

"श्रादित्योदयवेलायाः" इत्यादिवचनानां निर्विषयत्वापत्ते-रित्येतावनमात्रेण वेधद्वयस्य वैष्णवतदितर्गवषयत्वेन व्यवस्था-व्यवहारो निबन्धेषु।

ननु यथा परिद्ते उभयोरन्यतरस्या वा अलामे वैष्णविभिन्ना-नामरुणादयिद्धाया श्रिपि ग्राह्यत्वम्, एवं सूर्योदयिवद्धाया श्रिपीति को विशेषस्तान्त्रति सूर्योदयवेधस्यारुणोदयवेधस्येव वैष्णवान्त्रति।

उच्यते। नैव सा अविद्धा किन्तु विद्धापि प्राह्या। "विद्धाप्यविद्धा विश्लेया" इत्यादिवच्चनेभ्यः। अरुणोदयविद्धा तु तान्प्रति तादृशे विषये विद्धेव न भवति । "सर्वेऽप्यवेधा विश्लेयाः" इतिवचनात्। "आदित्योदयवेलाया" इत्यस्य चैतादृश एव विषये सम्पूर्णत्वप्रति-पादकत्वात्। "विद्धापि" इत्येतच्च सूर्योदयवेधपरमेव—

"यदि दैवात्तु संसिध्येदेकादश्यां तिथित्रयम्। तत्र कतुशतं पुरायं द्वादश्यां पारसे भवेत्॥ द्विस्पृगेकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। तामेवोपवसेत्काममकामो विष्णुतत्परः"॥ इत्यादिवचनैकवाक्यस्वात्। स्योद्योत्तरमेव दितीयस्यौद्या-दर्वादिनक्षये त्रिस्पृशादिव्यवहारात्।

गौडनिबन्धेषु सूर्योद्यविद्धायाः प्रवेशिन्याख्यायाः सर्वान्प्रत्यपि सर्वदाऽप्राह्यत्वमेवोक्तम् । "कुर्यादलामे संयुक्ताः नालाभेऽपि प्रवेशिनी" मिति । संयुक्ताऽरुणोदयविद्धाः । एतच्चोपरिष्टात्प्रपञ्च- यिष्यामः।

तदेवमरुणोदयमारभ्य द्वितीयसूर्योदयं यावद्वर्त्तमाना सर्वान्प्रतिः शुद्धा, सूर्योदयोत्तरं कियत्यापि दशम्या युक्ता च सर्वान्प्रति विद्धा, ततः प्राचीनमुहूर्त्तद्वयमध्ये दशम्यन्विता च वैष्णवान्प्रतिः सर्वदा, इतरांस्तु प्रति काम्यवते परतोऽन्यतरसत्त्वे च विद्धेति, शुद्धाविद्धान् विवेके स्थिते निर्णयः क्रियते।

# अथ वैष्णवैकादशीविवेचनम्।

वैष्णवैविद्धा सर्वथा त्याज्या। "दशमीशेषे" तिः गरुडपुराणवचनात्। शुद्धाप्यन्यतरस्या श्रिप परत्र सत्त्वे त्याज्या। तत्रैकादश्यास्तावत्तथात्वे त्याज्यत्वं नारदेनोक्तम्—

"संपूर्णेकादशी यत्र द्वाव्ध्यां खुद्धिगामिनी। द्वादश्यां लङ्कनं कार्य त्रयोदश्यां च पारणम्"॥ इति ॥

संपूर्णात्रोदयात्प्रागिति परिभाषिता।

द्वादश्यास्तथात्वे व्यासेन—

3

4

"एकादशी यदा लुप्ता परतो द्वादशी भवेत्। उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमां गतिम्" ॥ इति ॥

# उभयोस्तथात्वे भृगुनारदाभ्याम्—

"संपूर्णैंकादशी यत्र प्रमाते पुनरेंव सा। तत्रोपोष्या द्वितीया तु परतो द्वादशी यदि"॥ इति॥

वैष्णवश्च योगपरिभाषाभ्याः वैष्णवागमोक्तविष्णुमन्त्रदीक्षावान्। श्रत्र च विद्धानिषेधस्य प्रकरणेन व्रताङ्गत्वात्तदिक्रमे व्रतस्यः वैगुण्याकित्यकाम्यतत्प्रयोगफलस्य पापक्षयस्य स्वर्गविष्णुप्रीत्यादेविऽसिद्धिरस्त्येव पुरुषस्यापि तु प्रत्यवायः।

"श्रन्नहींनो दहेद्राष्ट्रं मन्त्रहींनस्तु ऋत्विजः। श्रद्धाविहीनः कत्तीरं नास्ति यज्ञसमो रिषुः"॥

इति वचनबलाद्यशाङ्गमन्त्रबाह्मणभोजनादिभ्रेष इव । तथा हात्र—

"दशमीशोषसंयुक्ता गान्धार्या समुपोपिता ।" तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥ दशम्यनुमता यत्र तिथिरेकादशी भवेत् । तत्रापत्यविनाशः स्यात्परेत्य नरकं वजेत्"॥

इत्यादिषु बहुषु वाक्येषु पुरुषगतमनिष्टं स्मर्यते।

श्रत एव च—

"दशमीशेषसंयुक्तां न तु कुर्यात्कथंचन। जम्भस्येयं पुरा दत्ता दशमीशेषसंयुता॥ उपोष्य तां प्रमाद्देन प्रायश्चित्तं चरेद्द्विजः"।

इत्युक्तवा—

"श्रज्ञानाद्यदि वा मोहात्कुर्वन्नेकादशीं नरः। दशमीशेषसंयुक्तां प्रायश्चित्तमिदं चरेत्॥ कुच्छूपार्दे नरश्चीत्वां गां च दद्यात्सवत्सिकाम्। सुवर्णस्यार्द्धकं देयं तिलद्रोगसमन्वितम्"॥

इति प्रायश्चित्तं विधाय तदकरणेऽप्रतिसमाहितनिषेधाति-क्रमनिमित्तो द्विविधोऽपि दोषो दशितो हेमाद्रयुदाहृतपुराणवचने ।

"प्रायश्चित्तमकुर्वाण्स्तत्फलेन विनाशितः। स गच्छत्यन्धतामिस्रं नरकं भृशदारुणम्"॥ इति॥ षचनान्तरमप्येतदर्थकमेवोदाहतं तेनैव—

"प्रायश्चित्तं प्रकर्त्तव्यं शुद्धधर्थं तु व्रतस्य वै। निश्चिद्धं जायते येन धर्मः सन्तानमेव च॥ ब्राह्मणान् भोजयेखिशद्गां च द्द्यात्सवित्सकाम्। धरणस्यार्द्धकं द्द्यात्तिलद्रोणमथापि वा"॥ इति॥

एतद्वचनेकवाक्यत्वाच पूर्ववचनं यद्यपि पूर्वोक्तवेधचतुष्टयमध्ये— सक

''यातुधानवतं योगे महावेधे तु वाष्कलेः। जम्भासुरस्यातिवेधे मोहिनी वेधलेशिनीः'॥

इति जम्भासुरभागत्वेन निन्दितो योऽतिवेधस्तद्तिकमिवषय-मेव प्रतीयते। तथापि तस्य निन्दामात्रत्वात्सकलवेधपरमेव तद्दिष्। केवलं स्योदयतत्प्रत्यासन्नतद्व्यवहितव्यवहिततराद्विधा-तिकमे पुरुषगतप्रत्यवायतारतम्यस्यावश्यं वक्तव्यत्वात्। अन्यथा निर्णयानुपयोगित्वाद्वेधविभागप्रतिपादनस्य वैयर्थ्यापत्तेः। प्रायश्चित्ते तारतम्यं व्यवस्था वोच्चावचानां कल्पनीया।

एतेनैतद्पि निरस्तं यद्यर्थवादे पुरुषगतानिष्टश्रवणानिषेध्य-फलस्य चैवं कामशब्दानपेक्षत्वाद्विद्धानिषेधस्य निवर्त्तकतया त्तदर्थत्वम्। ति तेनेव नैराकाङ्श्यात्प्रकरण्वाधेनावगोरण्निषेधव-त्कर्माङ्गत्वं न स्यादेवेति। प्रायश्चित्वाकरणे कर्मफलविनाशस्य तत्करणे च व्रतनिश्चिद्वत्वस्याप्यर्थवादे श्रवणात्तद्वशादेव व्रताङ्गत्व-स्यापि प्रतीतेः।

यत्तु हेमाद्रिणा घटिकासार्द्धत्रयत्रयद्वयवेधवाक्पानां रात्रि-हासवृद्धिवशेन—

"निशि प्रान्ते तु यामाद्धे देवकादित्रवादिते। सारक्ष्वतानध्ययने वारुणोद्य उच्यते"॥

इति चचनोक्तस्यामणोदयस्य राज्यन्त्याष्ट्रमभागरूपस्य काल-भेदेन घटिकाचतुष्ट्यादिरूपत्वसम्भवात्तद्वेश्वोपलक्षकत्वेनेकार्थत्व-मेवोक्तम्।

"तदरुणोदयवेधः स्यात्साई तु घटिकात्रयम्। गः । अतिवेधो द्विघटिकः प्रभासंदर्शनाद्भवेः॥ महावेधोऽपि तत्रैव दृश्यतेऽको न दृश्यते। तुरीयस्तत्र विहितो योगः सूर्योदये बुधैः"॥

इतिवेधनां भेदस्य स्पष्टं प्रतीतेरर्ज्यामवाक्यस्यैव त्वल्पान्त-रत्वेन मुहर्त्तद्वयोपलक्षणत्वीचित्यादयुक्तम्।

तेन मुहूर्ताद्धांत्मकघटिकाचतुष्टयरूपारुणोद्यान्तः किञ्चिद्धि दशमीप्रवेशेऽरुणोद्यवेधत्वे सत्येव दोषतारतम्यसूचनार्थं वेधाति-वेधादिविभागप्रतिपादनम्। तत्र "सार्द्धम्" इत्युपलक्षणम्। अरुणोद् याद्यघटिकासम्बन्धमात्रं तु दशम्या विवक्षितम्। तत्तदर्द्धव्याप्त्या सम्पूर्णतद्व्याप्त्या वा भवतु। अतः एव तादृशवेधवत्यास्तेनेवः क्रमेण संपृक्तसंदिग्धरूपेण द्वैविध्यकथनपूर्वकं वर्ष्यत्वमुक्तं गरुड्युराणे— "श्ररुणोद्यवेलायां दशमी यदि सङ्गता। संपृक्तैकादशीं तां तु मोहिन्यै दत्तवान्विभुः॥ उद्यात्प्राक् त्रिघिकाव्यापिन्येकादशी यदा। सन्दिग्धैकादशी नाम वज्येयं धर्मकाङ्क्षिभिः॥ इति॥ श्रतिवेधवती संयुक्तेत्युक्ता तत्रैव—

उद्यात्प्राङ्मुहुर्त्तेन व्याधिन्येकादशी यदा । संयुक्तेकादशी नाम वर्जयेद्धर्मबृद्धये" ॥ इति ॥

1

सूर्योदयप्रत्यासन्नवेलायां दशमीयागो महावेधस्तद्वती सङ्कीर्णे-त्युक्ता तत्रव—

'आदित्योदयवेलाया आरभ्य षष्टिनाडिकाः। सङ्गीर्णैकादशी नाम त्याज्या धर्मफलेप्सुभिः'॥ इति॥

उदयवेलाव्यवहितपूर्वक्षणपर्यन्तं दशमीयुक्तेन्यर्थः। सूर्योद् योत्तरं किञ्चिद्धिद्यमानदशमीयोगो योगः स एव सूर्योदयवेधः प्रसिद्धः। तथा चाननुज्ञातिबद्धानिषेधातिक्रमविषयत्वातपूर्वोक्त-प्रायश्चित्तस्य बेष्णवानां सर्वप्रकारवेधे तद्भवति। तेषां सर्वथा विद्धानिषेधात्। श्रक्षणोदयवेधस्य तन्मात्रविषयत्वपक्षे च तेपामेव सूर्योदयाव्यवहितव्यवहितत्रव्यवहिततमवेधभेदेन तारतम्यापत्रं तत्। श्रन्येषां तु सूर्योदयवेध एव। सति सम्भवे सर्वविषयत्वेऽ-प्यक्णोदयवेधस्य सर्वान्प्रति ताद्वशिमिति।

वस्तुतस्तु यथा श्राद्धादिदिनमैथुनादिनिषेधातिक्रमस्य पुरुष-गतानिष्टकीर्तनेनापि निन्दा न हि, निन्दान्यायेन तन्निषेधस्तुत्यर्थेव (१)।

<sup>(</sup>१)—'यत्पश्चन्दद्यात्' "सोऽनृतं कुर्यात्" इत्यत्र यथा पशुनिन्दा न निषेधाय करूपते। किन्तु "श्रोदुम्बरः सोमचमसो दक्षिणा" "स प्रियाय सगोत्राय ब्रह्मणे देयः" इति ऋतपेयश्रुतिविधित्सित-सोमचमसस्तुत्यर्था। यथाह माधवो जैमिनीयन्यायमा-लायाम्—(१०।३।१६।३०)

<sup>&</sup>quot;निन्देयं न निषेधाय चमसस्तृतये त्वसौ"॥ इति॥ तद्वदत्रापि श्राद्धदिनमेथुनादिनिन्दा निषेधस्तुन्यर्थेव।

निषेधाश्च कर्माङ्गमेव। तद्तिकमप्रायश्चित्तमप्यप्रकरसाधीत-मपि (२) अश्वप्रतिग्रहे ष्टिन्यायेन निमित्तभूता तिकस्यमा णानिषेधो-पस्थाधिततच्छे विभूतकर्माङ्गमेव। एवं विद्धानिषेधातिक्रमनिन्दायां अपि तशिषधस्तुतिमात्रार्थत्वात्तिसिषेधो वताङ्गमेव। तद्तिकमे वतस्येव वैगुएयम् । प्रायश्चित्तमपि तत्समाधानार्थमेव । निषेधातिकमे प्रायश्चित्ताकरणे च पुरुषगतानिष्टकीर्त्तनमप्यर्थवादमात्रम्। "बि वा एष इन्द्रियेण विर्येण ऋध्यते" इतिवद्वोपलक्षितप्रधानफलविपर्य-याभिप्रायमेव। प्रायश्चित्तकरणे फलश्रवणमप्यङ्गे फलश्चितित्वादु-पलक्षितप्रधानफलेन तत्स्तुःयर्थमेव । प्रयाजादिफलश्रवणात्। वैगुएयरूपस्य कर्मदे।पस्यापि च वेध।तिवेधादिसमाख्यया "स्योदस्पृशा होषा दशम्या गहिता सदेति" सूर्योद्यवेधस्यात्य-न्तर्गार्हतत्वप्रतीतेः, तत्प्रत्यासत्तितारतम्येन च तन्निषेधतारतम्यप्रतीलेः, तद्तिक्रमनिमित्तस्य तारतम्यं युक्तमेवेति प्रायश्चित्तानामपि तत्समाधानार्थानां श्रुतानामेवोच्चावचानां व्यवस्थामात्रस्य तारतम्यापन्नतत्स्वरूपस्यैव वा कल्पनं युक्तमेवेति।

# इति वैष्णवान्प्रत्येकादशी निर्णीता।

<sup>(</sup>२) — वेदे "वडवा दक्षिणा" इत्युच्यते। सित चाश्वश्रहणे जलोद्रव्याधिर्जायते। "योऽश्वं प्रतिगृह्णाति" इत्युक्तत्वात्। जलोद्र-व्याधिनिवृत्तये च 'यावतोऽश्वान्प्रतिगृह्णीयात्तावतो वारुणांश्च-तुष्कपालान्निर्वपेत्' इत्येन विहिताश्वप्रतिग्रहेण्टिर्वात्रानुष्ठीयते। सेयं वैदिकाश्वप्रतिग्रहणजनितव्याधिनिवृत्तये विहिताश्वप्रतिग्रहेण्यायाः पर्विच्वाद्शिणाकस्य शेषिभूतकर्मणोऽङ्गमित्यश्वप्रतिग्रहेण्टिन्यायाः जैमिनीयन्यायमालायां परिस्फुटः। (३ अ० ४ पा० १४-१५ अधि०)।

# अथ स्मातैकादशीविवेचनम्।

श्रथ तदितरान् स्मार्तत्वेन प्रसिद्धानप्रति निर्णीयते । तत्र— "शुद्धा यदा समा होना समक्षीणाधिकोत्तर। । पकादशीमुपवसेत्र शुद्धां वैष्णवीमपि" ॥

इति माधवाद्यदाहतनिर्णायकस्कान्दवचनदर्शनात्, तथा दाक्षि-णात्यवहुनिवन्धृसंमतात्, वर्धमानादिभिश्च कल्पतरुकारादृतत्वेन विश्वरूपाचार्थालखितत्वेन चोदाहतात्,

"शुद्धा विद्धा तथा त्रेथा भिका न्यूनसमाधिकैः। त्रेथैकैका पुनर्भिन्ना द्वादशन्यूनसमाधिकैः"॥

इति वचनाचैकादश्या श्रष्टादशभेदास्तावत्केश्चित् कृताः। "श्रधिकै" रित्युभयत्रशपि भावप्रधानो निर्देशः। तस्यः च न्यूनसमयो-रप्यन्वयः।

तेन द्वादशीहानियुक्ता शुद्धन्यूना, द्वादशीसाम्ययुक्ता शुद्धन्यूना, द्वादश्याधिक्ययुक्ता शुद्धन्यूना, द्वादशीहानियुक्ताः शुद्धसमा, द्वादशीसाम्ययुक्ता शुद्धसमा, द्वादशीसाम्ययुक्ता शुद्धसमा, द्वादशीसाम्ययुक्ता शुद्धसमा, द्वादशीसाम्ययुक्ता शुद्धाधिका, द्वादशीसाम्ययुक्ता शुद्धाधिका, द्वादशीसाम्ययुक्ता शुद्धाधिका, द्वादश्याधिक्ययुक्ता शुद्धाधिका,

श्रत्र च समत्वं न्यूनत्वमाधित्रयं च द्वितीयसूर्योद्यापेक्षया। वंधश्रान्वयव्यतिरेकाभ्यां विद्धाशुद्धापलक्षकां यः स सूर्योद्यो-त्तरकालीन एव न त्वरुणोद्यगतोऽिष। तत्र गृद्धाम णे केषां-विद्धेदानामसम्भवात्। तादृशवेधरिहतायां शुद्धायामधिकायां धिकापञ्चकवृद्धायां द्वादशीहानेरसम्भवात्। एतावद्वृद्धयनन्तर-मेतावद्धानेज्योतिःशास्त्रमर्याद्यामशिसद्धेः। एवं विद्धामदानामिष केषांचिदरुणोदयवेधेऽसङ्गतिज्योतिःशास्त्रमर्याद्या श्रेया।

श्रत एव गरुड़पुराणे—

"उद्यात्त्राग्यदा विद्रा मुहूत्त द्वयसंयुते" त्युपक्रम्याप्युक्तम् । "पुनः प्रभातसमये द्यटिकेका यदा भवेत् । परतो द्वादशी न चे" दिति च सूर्योदयवेधपरमेव । पूर्व त्वरणोदयवेधाभिधानं त्याज्यत्वमात्रपरं न तु प्रकृतोपयुक्तमित्युक्तमनन्त्रभट्टहेमद्र्यादिभिः ।

यद्यपि च ज्यौतिषमर्याद्या सूर्योद्यसमापि तिथिनीयाति । किन्तु किंचिन्यूनैवाधिकैव वा । तथाप्यल्पान्तरत्वात्पलद्यत्रयादिन्यूनैव समा द्रष्ट्या । साम्यावलम्बनेन जन्माष्टमीभेदानामेकादशीभेदानां च बहुभिः प्रामाणिकैरभिधानात् । एमष्टाद्शभेदानुकत्वा तत्र निर्णयो वर्धमानोपाध्यायादिभिस्तावद्विश्वरूपाचार्यलिखितत्वेनैवोदाहतैरन्यैश्च महाजनपरिगृहीतेर्वचनैः संवाद्येवमुक्तः ।

'श्राद्यासु पट्सु पूर्वेव व्यवस्थानन्तरद्वये।
गृहमेधियतीनां स्यान्नवम्यां स्यात्परेऽहानि॥
विद्धात्रये तु पूर्वा स्याद्व्यवस्थानन्तरद्वये।
श्रापरेऽहानि शेषाः स्युः सप्तमी तु व्यवस्थया"॥ इति॥
"शुद्धाधिका न्यूनसमोत्तरा चेत्पूर्वा गृहस्थैर्यतिभिः परैव।
सा चेत्पराधिक्यवती परैव शेषास्तु शुद्धाः प्रथमा उपोष्याः॥
विद्धासमा न्यूनसमोत्तरा चेद्विद्धाधिका न्यूनपरा च तत्र।
सैव व्यवस्था यदि विद्वहीना ग्राह्योपवासे प्रथमेव सर्वैः॥
विद्धा समा यद्यधिकोत्तरा स्याद्विद्धाधिका वृद्धसमोत्तरा स्यात्।
वद्या परैव प्रतिमुक्तशङ्करेकादशी सर्वजनैरुपोष्याः'॥ इति ॥

दाक्षिणात्यनिबन्धेष्वप्यनन्तभद्दीयहेमाद्रीयादिष्वष्टादशभेदा-निभग्नेत्य मदनरत्नादिषु प्रामाणिककृतेषु हेमाद्रीयाद्यर्थसंग्रह-श्रन्थेषु च तानुद्राव्येव कचित्कचित्पूर्वविसंवादी निर्णयः कृतः। इदं चाष्टादशभेदोद्भावनिमन्द्रजालमात्रं तथा नोपयुज्यत इति मया शुद्धाधिकाधिकद्वाद्शिका, शुद्धाविकानधिकद्वाद्शिका, शुद्धाविधका-निधकद्वाद्शिका, शुद्धाविधकाधिकद्वाद्शिका, तथा विद्धापीत्यष्टावेव भेदानमाधवाचार्यसंमतान्सारभूतानुद्धाव्य यथामति निर्णयः क्रियते।

तत्र या तावच्छुद्धानिधकद्वादिशिका तस्याः विवाद एव नास्ति। एवं शुद्धानिधकाधिकद्वादिशिकायामि ।

श्रत एव स्कन्दपुरागो—

"शुद्धा बदा समा हीना समा हीनाधिकोत्तरा । एकादशीमुपवसेन्न शुद्धां वैष्णवीमपि"॥ इति ॥

प्कादशी यदा शुद्धा सती सूर्योद्धयपर्यन्ता ततो न्यूना वा, उत्तरा द्वादशी ततोऽधिकापि भवति तदा शुद्धामेकादशीमेवोपव-सेन्न वैष्णवीं द्वादशीमित्यर्थः।

"न चेदेकादशी विष्णौ द्वादशीपरतः स्थिता। उपोष्पैकादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पद्म्"॥

इति नारद्वचनं च।

'यदीच्छेत्परमं ६द" मित्यर्थवादः । न तु पूर्वत्रोपवासविधौः मुमुक्षुरूपाधिकारिसमर्पकम् । मुमुक्षूर्णामुत्तरेत्रवोपवासस्य सर्वत्रः विधानात्तदनौचित्यात् ।

#### ततश्च -

"एकादशी भवेत्पूर्णा परतो द्वादशी यदा। तदा होकादशीं त्यक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्॥ इति॥ "श्रविद्वापि च विद्वा स्यात्परतो द्वादशी यदि"।

इत्यादीनि स्कन्दपुराणादिवचनानि द्वादशीदिने षकादश्या अपि कियत्याः सद्भावे द्रष्टव्यानि । "पूर्णाप्येकादशी त्याज्या वर्द्धते द्वितर्यः यदि" इति वचनान्तरादेकादश्या एव पूर्णत्वोक्त्याद्वादश्यास्तद्गुकत्याः तस्या एकादशीयुक्तत्वस्यापि संभवाद्यः।

यत्तू-

"संपूर्णैकादशी त्याज्या परतो द्वादशी यदि। उपोध्या द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारणम्'॥

इति वचनं द्वादश्याः शुद्धत्वः भिश्वानात्तिष्ठिषये वर्तुं न शक्यते। त्रद्भागवततन्त्रादिवैष्णवप्रन्थान्तर्गतत्वात्पूर्वोक्तवैष्णवविषयम्। श्रन-न्तभद्दमाधवादीनामपीदमेव संमतम्।

यत्तु हेमाद्रिग्विविधे विषये. शुद्धायामेकादश्यामुपवास-विधानम्।

"उद्यात्प्राग्यदा विप्रा मुहर्त्तद्वयसंयुता। संपूर्णेकादशी नाम तत्रैवौपवसंद्गृही"॥

इति वचनाद्गृहिविषयम्। शुद्धद्वादश्युपवासविधानं तुः—

"संपूरोकादशी यत्र द्वादशी चापरेऽहिन। तत्रोपोष्या द्वादशी स्यादद्वादश्यामेव पारराम्॥ न गर्भे विशते जन्तुरित्याह भगवान्हरिः"।

इत्यादिवचनवशाद्यतिविषयमिति स्वसंमतं व्यवस्थान्तरमुक्तम्। तत्रोद्यात्प्रागिति वचनं तावद्गृहिणामेव। कामनासम्भवेन गृहिपदस्य सकामपरत्वादेवकारेण च व्यतिरेकतात्पर्यावमतेः। सकामानामवेष्णवानामाप्यरुणोद्यविद्धायां काम्योपवासनिषेधकम्। प्राग्लिखितवचनैकवाक्यत्वात्। "न गर्मे विशते" इत्यप्यन्यथाकरणे गर्भप्रवेशरूपदोषपरत्वेनार्थवाद्मात्रत्वाद्गर्भप्रवेशस्य च दुःखिवना-भूतस्य सर्वजिहासितत्वेन गृहिविषयमि सम्भवादुभयाधिक्य-विषयत्वेन वा व्याख्येयम्।

यानि त्वेकादश्याः शुद्धत्वसम्पूर्णत्वमात्रमुक्त्वा द्वादश्या एव केवलाया त्राधिक्यं प्रतिपाद्य परिद्ने उपवासं विद्धिति बहुनि वचनानि दृश्यन्ते। तेषु एकादश्याधिक्यमप्युपलक्ष्यत इत्युक्तम्।

"एकादशी तु संपूर्णा सदशा चोत्तरा भवेत्। पूर्णा भवेद्यदा नन्दा भद्रा चैव हि वर्धते"॥

इत्यादिषु चशब्दवशात्तच्छ्रौतमिष वक्तुं शक्यते। येषु तु ''उपोष्या द्वादशी शुद्धा त्रयोदश्यां तु पारणं' मित्यादिषु द्वादश्याः शुद्धत्वामिधानात्तदुपत्तक्षयितुं न शक्यते। तानि वैष्णविषयाणि सर्वोणि वा तथेति दिक्।

#### श्रत एच-

'पका लिह्या तु संयुक्ता यदि विद्धा परा भवेत्। श्रथवैकादशी नास्ति दशम्या चाप्यसंयुता॥ कलाप्यकाष्ठा द्वादश्या यदि स्यादपरेऽहिन। द्वादश द्वादशीहिन्त पूर्वस्मिन्यारणे कृते'॥

इति यद्ब्रह्मपुराण्वचनं शुद्धह्नाद्श्यां गुपारण्निषेधद्वारा, "श्रथव-कादशी नास्ति दशस्या वाथ संयुता" इत्युक्तायामनिधकायामिष शुद्धैकादश्यामुण्वासप्रतिषेधकं सच्छुद्धद्वादश्यामेवोपवासं विद्धाति। तद्पि वैष्ण्वविषयम्। "समा हीनाधिकोत्तरा" इति वचनविरोधात्। संयुक्ताग्रहणाद्पि तथा। "उद्यात्प्राग्दशस्यास्तु शेपः संयोग उच्यते" इति कूर्मपुराणात्। एका पूर्वदिनगता। लिप्त्या कलामात्रेण। श्रथीदशस्याः। परा परदिनगता।

यत्तु पृथ्वीचन्द्रोद्ये बृहन्नारदीयनाम्ना लिखितमनन्यगतिकं स्पष्टं वचनम्— "संपूर्णेकादशी शुद्धा द्वादश्यां नैव किञ्चन। द्वादशी च त्रयोदश्यामस्ति तत्र कथं भवेत्॥ पूर्वा गृहस्थैः कार्या स्यादुत्तरा यतिभिस्तिथः"॥ इति।

तद्धेमाद्रिणाप्यलिखनात्सर्वेश्चेकादशीमात्रवृद्धौ विद्धेकादश्यां वा, गृहियतिव्यवस्थाप्रतिपादकवाक्यलिखनादनाकरम्। तस्माच्छुद्धाया-मनिधकायां द्वादश्याधिक्येऽपि पूर्वेद्युरेवोषवासः सर्वेषाम्। द्वितीयदिने द्वादश्याद्यपादमुत्तार्यद्वतु पारणम्।

"द्वादश्याः प्रथमः पादो हरिवासरसंज्ञितः। तमतिकम्य कुर्वीत पारणं विष्णुतत्परः"॥

# इति विष्णुधर्मोत्तरात्।

केचित् "विष्णुतत्परः" इति वचनाद्वेष्णवविषयमेतदिति वदन्ति। पवमन्यत्रापि पारणादिने द्वादश्याद्यपादानुवृत्तौ द्रष्टव्यम्।

या तु शुद्धाधिकाधिकद्वादिशिका तस्यां सर्वेषां परेद्युरेवो-पवासः। "पूर्णाप्येकादशी त्याज्या वर्धते द्वितयं यदि" इति स्कन्दपुराणवचनात्।

"संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। सर्वेरेवोत्तरा कार्या परतो द्वादशी यदि"॥

इति नारद्वचनाचा। एतद्विषयमेव—

"षष्टिद्रण्डात्मिकायाश्च तिथेनिष्क्रमरो। परे। श्रकर्मण्यं तिथिमलं विद्यादेकादशीं विना"॥

इति गौड़निबन्धिलिखितं वचनम्। षष्टिद्गडात्मिकाया इत्यविद्योपलक्षणम्। गौरीव्रतादावप्येतस्यापवाद उक्तः। पारणं च परिदने द्वादशीमध्य एव। तद्योग्यद्वादशीलाभ इत्युक्तम्। या तु शुद्धाधिकानधिकद्वादशिका तत्र सकामानां पूर्वेद्युर्निष्का-मानामुत्तरेद्युरुपवासः। तथा च स्कन्दपुराखे —

"प्रथमेऽहान संपूर्णा व्याप्याहोरात्रमास्थिता। द्वादश्यां च तथा तात दृश्यते पुनरेव सा॥ पूर्वा कार्या गृहस्थेस्तु यतिभिश्चोत्तरा विभो" इति।

श्रत्र गृहस्थयतिपदे सकामनिष्कामपरे।

"संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। पूर्वामुपवसेत्कामी निष्कामस्तूत्तरां वसेत्"॥ इति मार्कएडेयवचनेकवाक्यत्वात्।

"निष्कामस्तु गृही कुर्यादुत्तरैकादशीं सदा। ' प्रातर्भवतु वा मा वा द्वादशी च द्विजोत्तमाः'॥

इति स्कन्दपुराणे गृहस्थस्यापि निष्कामस्योत्तरत्रोपवास-विधानाच । तेनेदं निरस्तं सकामनिष्कामशब्दयोरेव गृहियतिपरत्वम् । गृहिणां प्रायः सकामत्वाद्यतीनां च निष्कामत्वात् । एवं सित वनस्थनैष्ठिकविधवानामप्युपलक्षणं भवतीति । सकामशब्दस्य गृहि-मात्रपरत्वे निष्कामस्य तस्योत्तरत्रोपवासविधानानुपपत्तेः । एवं सित-

"पुनः प्रभातसमये घटिकैका यदा भवेत्। अत्रोपवासो विहितो वनस्थस्य यतेस्तथा"॥

विधवायाश्च तत्रेव "परतो द्वांदशी न चे" दित्यत्र वनस्थयित-विधवाने प्रिकपरतया शब्दानामेकनिष्कामार्थोपलक्षकत्वात्। "द्वितीये द्विगुणं चरेत्। तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कृति" रिति-वदंकवाक्यता लभ्यते। अन्यथा प्रत्यधिकारिपर्यवसानगत्या वाक्यमेदो भवेत्। माधवादीनां तु "निष्कामस्तु" इति वाक्यालिखनाद्गृहियत्या-दिशब्दानां यथाश्रुतपरत्वमेव संमतम्। विष्णुप्रीतिकामेस्त्वेतादृशै विषये दिनद्वयेऽप्युपवासः कर्त्तव्यः।

"संपूर्णकादशी यत्र प्रभाते पुनरेख सा। लुप्यते द्वादशी तस्मिश्रुपवासः कथं भवेत्॥ उपोष्ये द्वे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्परेः"

इति वृद्धविशिष्ठवस्थनाह्य। लुप्यते सूर्योद्यं न स्पृशति। तेन स्मापि गृह्यते।

#### रततश्च-

"संपूर्णैकादशी यत्र परतः पुनरेव सा। त्रयोदशी उषः काल उपोप्या तत्र का भवेत्॥ उपोष्ये हे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्परैः"।

इति स्कन्दपुराण्यचने त्रयोदशी उपः काल इति न्यूनद्वादशी-ग्रहण्मुपलक्षणम् ।

श्रत्र केचिन्नैताभ्यां वचनाभ्यामेकमधिकारिएं प्रतीतरेतरयुक्तं तिथिद्वयमुपोष्यमिति विधीयते। एकिनिमित्तकस्योपवासस्यावृत्तेरन्याय्यत्वादधिकारिकल्पनापत्तेश्च। किन्तु क्लप्तेनैव गृहियतिक्रपाधिकारिभेदेन पृथकपृथक्तिथिद्वयमुपोप्यत्वेन विधीयते कैश्चित्पूर्वा
कैश्चिदुत्तरेतीति वदन्ति।

तद्युक्तम् । द्वन्द्वसमानार्थकेन तिथी इत्येकशेषेणेतरेतर-योगस्य प्रतीतेः। "विष्णुप्रीणनतत्परे" रित्यधिकार्यम् । तस्यापि श्रुतत्वाच । इतरथैतस्यानर्थक्यापत्तेः। आवृत्तेश्च वाचनि-कत्वान्नैकनिमत्तकस्येत्यादिदोषः। तस्मादाञ्चस्येन विष्णुकामेनाधि-कारिणेतरेतरयुक्तं तिथिद्वयमुपोष्यमित्येव वचनार्थः। अथ विद्धा निर्णीयते—

तत्र या विद्धाधिकाधिकद्वादशिका सा सर्वेषां परैंच। तत्रः विद्धानिषेधवाक्यान्यनन्तानि वैष्णवेष्विव स्मार्तेष्वपि निरङ्कुशंः भवर्तन्ते। या च विद्धानधिकानधिकद्वादशिका सा सर्वेषां विद्धेव। तथा च पद्मपुराणम्—

"एकादशी दशाविद्धा परतोऽपि न वर्द्धतें। यतिभिर्युहिभिश्चैव सैवोपोष्याः क्षये तिथिः!"॥ इति ॥

"परतो न वर्द्धते" इत्यनेनेकादश्याः साम्यमपि गृह्यते। स्योऽपि तस्याः साम्येऽपि यद्यपि संभवत्येव। एकादश्याः स्योदयास्पर्शात्। तथापि पृथक्श्वयग्रहणानर्थक्यापत्तरेत्रः न्यूनत्वरूपः स्योदयात्प्राक्समाप्तिरूप एकादश्याः श्रयः श्रयशब्देन मृह्यते। स च यत्यर्थम्। साम्ये मुमुश्लूणामुत्तरत्रोपवासस्य वश्यमाणत्वातः। यद्यपि चात्रकादश्याः एवानाधिक्यमुक्तम्। तथापि द्वादश्याः श्रपि द्रप्रक्षम्।

"दिनत्रयमृते देवि नोपोष्या दशमीयुता। सैवोपोष्या सदा पुराया परतश्चेत्त्रयोदशी"॥

इति स्कन्दपुराणे तस्याप्यभिधानात्।

तथा-

"यदि देवात्तु संसिध्येदेकादृश्यां तिथित्रयम्। तत्र कतुशतं पुण्यं द्वादशी पारणे भवेत्"॥

इति नारद्वचनेऽपि।

श्रन्यथा द्वितीयदिन उपवासे त्रयोद्श्यां पारणं स्यादिति व्यतिरेकप्रतीतेरपि तथा। "एकादशी यदा विद्धा द्वादश्यां न प्रतीयते। द्वादशी च त्रयोदश्यामस्ति तत्र कथं भवेत्॥ उपोष्या द्वादशी शुद्धा सर्वेरेव न संशयेः'।

इति बृहन्नारदीये द्वादशीमात्राधिवये विद्वायां परत्रोपवास-विधानाच ।

एतद्वचनेंकवाक्यतयेव--

"एकादशी यदा लुप्ता परतो द्वादशी भवेत्। उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमां गतिम्"॥

इति व्यासवचनेऽपि तादृशे "यदीच्छेदि" त्यर्थवादमात्रम्।

न तु मुमुक्षुणामेवोत्तरत्रोपवासार्थमित्यभिप्रेतमेतद्वचनबला-द्विद्वायां द्वादशीमात्राधिक्ये सर्वेषामुत्तरत्रोपवासं वद्तां माधवादीनाम्। एकादश्याश्च नाधिक्यं न्यूनत्वेन साम्येन चः भवतीत्युक्तम्।

तत्र न्यूनत्वे "दिनत्रयमृते" इति "यदि दैवा" दिति च।

"द्विस्पृगेकादशी यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तामेवोपवसेत्काममकामो विष्णुतत्परः"॥ इति कूर्मपुराणं चोपोद्वलकानि विद्वोपवासे।

साम्येऽपि-

"एकादशी न लभ्येत सकला द्वादशी भवेत्। उपोष्या दशमीविद्धा ऋषिरहालकोऽब्रवीत्॥ द्वादशी स्वल्पमल्पापि यदि न स्यात्परेऽहिन। दशमीमिश्रिता कार्या महापातकनाशिनीः'॥

इत्यादीनि ऋष्यश्टङ्गवशिष्ठादीनां विद्धानुग्रहवचनानि सामन्यतः प्रवृत्तानि ॥ या तु शुद्धाधिकानधिकद्वादिशिका तत्र सकामानां पूर्वेद्युनिष्का-मानामुत्तरेद्युरुपवासः। तथा च स्कन्दपुराणे —

"प्रथमेऽहिन संपूर्णा व्याप्याहोरात्रमास्थिता। द्वादश्यां च तथा तात दृश्यते पुनरेव सा॥ पूर्वा कार्या गृहस्थैस्तु यतिभिश्चोत्तरा विभो" इति।

अत्र गृहस्थयतिपदे सकामनिष्कामपरे।

"संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। पूर्वामुपवसेत्कामी निष्कामस्तूत्तरां वसेत्"॥ इति मार्कएडेयवचनेकवाक्यत्वात्।

"निष्कामस्तु गृही कुर्यादुत्तरैकादशीं सदा। प्रातर्भवतु वा मा वा द्वादशी च द्विजोत्तमाः"॥

इति स्कन्दपुराणे गृहस्थस्यापि निष्कामस्योत्तरत्रोपवास-विधानाच्च । तेनेदं निरस्तं सकामनिष्कामशब्दयोरेव गृहियतिपरत्वम् । गृहिणां प्रायः सकामत्वाद्यतीनां च निष्कामत्वात् । एवं सति वनस्थनैष्ठिकविधवानामप्युपलक्षणं भवतीति । सकामशब्दस्य गृहि-मात्रपरत्वे निष्कामस्य तस्योत्तरत्रोपवासविधानानुपपत्तेः । एवं सति-

"पुनः प्रभातसमये घटिकैका यदा भवेत्। अत्रोपवासो विहितो वनस्थस्य यतस्तथा"॥

विधवायाश्च तत्रेव "परतो द्वादशी न चे" दित्यत्र वनस्थयति-विधवानेष्ठिकपरतया शब्दानामेकनिष्कामार्थोपलक्षकत्वात्। "द्वितीये द्विगुणं चरेत्। तृतीये त्रिगुणं प्रोक्तं चतुर्थे नास्ति निष्कृति" रिति-वदंकवाक्यता लभ्यते। अन्यथा प्रत्यिकारिपर्यवसानगत्या वाक्यमेदो भवेत्। माधवादीनां तु "निष्कामस्तु" इति वाक्यालिखनाद्गृहियत्या-दिशब्दानां यथाश्रुतपरत्वमेव संमतम्। विष्णुप्रीतिकामैस्त्वेतादृशे विषये दिनद्वयेऽप्युपवासः कर्त्तव्यः।

"संपूर्णकादशा यत्र प्रभाते पुनरेष सा। लुप्यते द्वादशी तस्मिन्नुपवासः कथं भवेत्॥ उपोष्ये द्वे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्परैः"

इति वृद्धविशिष्ठवचनात्। लुप्यते स्योदयं न स्पृशित। तेन समापि गृह्यते।

#### ततश्च-

"संपूर्णैकादशी यत्र परतः पुनरेव सा। त्रयोदशी उषः काल उपोष्या तत्र का भवेत्॥ उपोष्ये द्वे तिथी तत्र विष्णुप्रीणनतत्परैः"।

इति स्कन्दपुराणवचने त्रयोदशी उषः काल इति न्यूनद्वादशी-ग्रहण्मुपलक्षणम् ।

श्रत्र केचिन्नेताभ्यां वचनाभ्यामेकमधिकारिणं प्रतीतरेतरयुक्तं तिथिद्वयमुपोष्यमिति विधीयते। एकनिमित्तकस्योपवासस्यावृत्तरेन्या-य्यत्वादधिकारिकल्पनापत्तेश्च। किन्तु क्लप्तेनैव गृहियतिक्रपाधिका-रिभेदेन पृथकपृथक्तिथिद्वयमुपोष्यत्वेन विधीयते कैश्चित्पूर्वा केश्चिदुत्तरेतीति वदन्ति।

तदयुक्तम्। द्वन्द्वसमानार्थकेन तिथी इत्येकशेषेगेतरेतर-योगस्य प्रतीतेः। "विष्णुप्रीणनतत्परे" रित्यधिकार्यम् । तस्यापि श्रुतत्वाच । इतरथैतस्यानर्थक्यापत्तेः। श्रावृत्तेश्च वाचिन-कृत्वान्नेकनिमत्तकस्येत्यादिदोषः। तस्मादाञ्चस्येन विष्णुकामेनाधि-कारिगेतरेतरयुक्तं तिथिद्वयमुपोष्यमित्येव वचनार्थः।

### अथ विद्धा निर्णीयते—

तत्र या विद्धाधिकाधिकद्वादशिका सा सर्वेषां परैंव। तत्रः विद्वानिषेधवाक्यान्यनंन्तानि वैदेशवेदिवव समार्तेष्वपि निरङ्कुशंः प्रवर्तन्ते। या च विद्धानिधिकानिधिकद्वादशिका सा सर्वेषां विद्धेव। तथा च पद्मपुराणम्—

"पकादशी दशाविद्धा परतोऽपि न वर्द्धते। यतिभिर्मृहिभिश्चैव सैवोपोष्या क्षये तिथिः"॥ इति॥

"परतो न वर्डते" इत्यनेनेकादश्याः साम्यमपि गृहाते। क्षयोऽपि तस्याः साम्येऽपि यद्यपि संमवत्येव। एकादश्याः स्योदयास्पर्शात्। तथापि पृथक्क्षयप्रहेणानर्थक्यापत्तरेत्रः न्यूनत्वरूपः स्योदयात्प्राक्समाप्तिरूप एकादश्याः क्षयः क्षयशब्देन गृहाते। सं च यत्यर्थम्। साम्ये मुमुक्षूणामुत्तरत्रोपवासम्य वक्ष्यमाणत्वात्। यद्यपि चात्रकादश्याः एवानाधिक्यमुक्तम्। तथापि द्वादश्याः श्राप द्रष्टव्यम्।

"दिनत्रयमृते देवि नोपोष्या दशमीयुता। सैवोपोष्या सदा पुराया परतश्चेत्त्रयोदशी"॥

इति स्कन्दपुराणे तस्याप्यभिधानात्।

तथा—

"यदि दैवात्तु संसिध्येदेकादश्यां तिथित्रयम्। तत्र कतुशतं पुण्यं द्वादशी पारणे भवेत्"॥

इति नारद्वचनेऽपि।

अन्यथा द्वितीयदिन उपवासे त्रयोदश्याँ पारणे स्यादिति व्यतिरेकप्रतीतेरपि तथा। "एकादशी यदा विद्वा द्वादश्यां न प्रतीयते। द्वादशी च त्रयोदश्यामस्ति तत्र कथं भवेत्॥ उपोच्या द्वादशी शुद्धा सवैरेव न संशयः"।

इति बृहन्नारदीये द्वादशीमात्राधिक्ये विद्वायां परत्रोपवास-विधानाच ।

# एतद्वचनैकवाक्यतयैव—

"एकादशी यदा लुप्ता परतो द्वादशी भवेत्। उपोच्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमां गतिम्"॥

इति व्यासवचनेऽपि तादृशे "यदीच्छेदि" त्यर्थवादमात्रम्।

न तु मुमुक्षुणामेवोत्तरत्रोपवासार्थमित्यभिप्रेतमेतद्वचनबला-द्विद्धायां द्वादशीमात्राधिक्ये सर्वेपामुत्तरत्रोपवासं वदतां माधवादीनाम्। एकादश्याश्च नाधिक्यं न्यूनत्वेन साम्येन च भवतीत्युक्तम्।

तत्र न्यूनत्वे "दिनत्रयमृते" इति "यदि दैवा" दिति च।

"द्विस्पृगेकादशी यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तामेवोपवसेत्काममकामो विष्णुतत्परः"॥ इति कूर्मपुराणं चोपोद्वलकानि विद्वोपवासे।

साम्येऽपि-

"एकादशी न लभ्येत सकला द्वादशी भवेत्। उपोष्या दशमीविद्धा ऋषिरुद्दालकोऽब्रवीत्॥ द्वादशी स्वल्पमल्पापि यदि न स्यात्परेऽहिन। दशमीमिश्रिता कार्या महापातकनाशिनीः"॥

इत्यादीनि ऋष्यश्टङ्गवशिष्ठादीनां विद्धानुग्रहवचनानि सामन्यतः प्रवृत्तानि ॥ "अविद्धानि निषिद्धेश्चेन्न लभ्यन्ते दिनानि तु । मुहूत्ते पञ्चभिविद्धा ग्राह्यैवैकादशी तिथिः"॥ इति च ॥

×.

मुहत्ते पश्चकं चारुणोदयमारभ्यः। सूर्योदयादारभ्यः तद्ग्रहणे त्रिमुहत्तांधिकक्षयाभावाद्द्वितीयदिने एकादशीसत्त्वावश्यंभावेनावि-द्धाऽलाभासंभवादित्युक्तम्। ततश्च दशमीव्याप्तौदयिकत्रिमुहत्तीत्तरं प्रवृत्ताया एकादश्यास्त्रिमुहर्त्तक्षीणायाः सूर्योदयसाम्यमेव भवति। एतदर्थमेव मुहर्त्तपञ्चकनियमोऽपि। ततो वेधाधिक्ये "परतोऽपि न चर्द्रते" इत्यस्यासंभवात्। "यतिभिर्गृहिभि" श्रेवेत्यत्रः गृहिपदं चः पुत्रवद्भित्रविषयम्। तेषामेकादशीदिनक्षये उपवासप्रतिषेधात्।

"एकादशीदिनक्षय उपवासं करोति यः ।
तस्य पुत्रा विनश्यन्ति मघायां पिएडदो यथा" ॥ इति ॥
"दिनक्षये तु संप्राप्ते नोपोष्या दशमीयुता ।
यदीच्छेत्पुत्रषौत्राणामृद्धि संपदमात्मनः" ॥ इति ॥
"एकादशीषु नष्टासु रविसंक्रमणे तथा ।
पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पुत्रवानगृही" ॥
इत्यादिभिः । ततश्चास्मिन्वषये तैर्द्वादश्यामेवोपवासःकार्यः ।
"एकादश्यां यदा बत्स दिनक्षयतिथिभवेत् ।
त्रत्रत्रोपेष्या द्वादशी स्यात्त्रयोदश्यां तु पारणम्" ॥ इति ॥
"एकादश्यां यदा राजन् दिनक्षयतिथिभवेत् ।
तदा द्वो कादशीं त्यक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्"॥
इति पितामहगोभिलादिवचनेभ्यः ।

श्रत्र च यद्यपि पुत्रवद्गृहिविषयत्वं स्पष्टं न श्रूयते। तथाप्या-काङ्क्षावशादेव तद्विषयत्वं भवति। इतरेषां पूर्वत्रैवोपवासविधाने-नाकाङ्क्षाऽभावात्। केषुचिद्वचनेषु पुत्रवद्गृहिविषयत्वेन क्लप्तनिषेधसमभिव्याहाराञ्च। तथा च कूर्मपुरागो—

"दिनक्षये तु संप्राप्ते उपोष्या द्वादशी भवेत्। दशमीशेषसंयुक्तां ने कुर्वीत कदाचन"॥ इति॥ मविष्यत्युरागेऽपि—

"दिनक्षये तु संप्राप्ते नोपोष्या दशमीयुता। उपोष्या द्वादशी शुद्धा त्रयोदश्यां चापारणम्'॥ इति॥

श्रित्र च निषेधवाक्येषु सरोपवासिविधिवाक्येषु च तिथित्रयस्पृत्वारहणे ज्योतिषपरिभाषिती दिनक्षणो गृह्यते। तेन तत्रैव पुत्रवद्गृहिणामुपवासिनिषधः। परत्र चौप्रवासः। सूर्योद्यपर्यन्तत्वहणे साम्ये तु पुत्रवतामिष पूर्वत्रैवोपवासः। निषेधाप्रवृत्तेः। तत्सापेक्षस्य च द्वादश्युपवासिविधेरप्यप्रवृत्तेः। एतद्भिप्रायेणेव च हेमाद्रौ भविष्यपुराणम्—

"एकादशी कलाप्येका परतो न च वर्धते। यहिभिः पुत्रवद्भिः सैबोपोष्या तदा तिथः"॥ इति॥

तथा "यतिभिगृहिभिश्चैच सैवोपोष्या क्षये तिथि" रित्येतद्वनगतस्यापि क्षयशब्दस्य न्यूनत्वरूपदिनक्षयपरत्वस्योक्तत्वासत्रेव यतीनां पूर्वेद्युरुपवासो विद्धानधिकायाम्। साक्ये तु मुमुक्षुस्वाद्यतीनां शुद्धवादश्यामेवोपवासः।

तथा च विष्णुरहर्स्ये

"दशमीमिश्रिता पूर्वा पूर्णा च द्वादशी परा। एकादश्यों महाप्राज्ञ उपवासः कथं भवेत्"॥

इत्युपकम्योक्तं "शुद्धेव द्वादशी राजश्रुपोच्या मोक्षकाङ्क्षिभि" रिति।श्रत्र परा परदिनगतेव। नतु पूर्वा श्रिहोरात्रं प्रविद्या दत्युक्त्याः ष्कादश्याः सूर्योदयपर्यन्तत्वप्रतीतिः। आन्यथा परशब्दस्य वैयर्थ्यापत्तः।

## व्यासेनांपि-

"दशमीमिश्रिता पूर्वो द्वादशी यदि लुप्यते। एकादश्यां महाप्राञ्च उपवासः कथं भवेत्॥ पारणं तु त्रयोदश्यां पूजियत्वा जनार्दनम्"। इति । लुप्यते त्रयोदश्यां न दृश्यत इत्यर्थः॥

### प्यवं सति—

"एकादशी द्शाविद्धा द्वादशी त च वर्द्धते। तत्रोपोष्या द्वादशी स्यात्त्रयोदश्यां च पारणम्"॥

इत्यादी नि सामान्यवचनान्यपि मुमुश्रुविषयाणि 'पुन्नवद्यहिन विष्याणि वा द्रष्ट्यानि ।

#### यत्तु—

"दिनक्षयेऽपि शुक्रैव द्वादशी मोक्षकाङ्क्षिभः। उपोष्या दशमीविद्धा नोपोप्यैकादशी सदाः'॥

### इति सुमन्तुसत्यवतवचनम् ,

"उपोष्या द्वादशी शुद्धा एकादश्यां दिनक्षये। मुमुक्षुभिर्दशाविद्धा नोपोष्येकादशी तिथिः"॥ इति शारदापुराणवचनं च,

तत्र परिभाषितो दिनक्षयो न ग्राह्यः। किन्तु विद्धत्वात्सूर्योदयास्पर्शमात्रमेकादश्याः। तच्च द्वितीयसूर्योदयपर्यन्तत्वरूपे
साम्येऽपि संभवत्येवेतीदमपि वचनद्वयं साम्यविषयमेव। न्यूनत्वविषयत्वे "यतिभिर्गृहिभिश्चैवे" ति वचनविरोधात्।

न चैतद्विरोधात्तदेव साम्यविषयमस्त्वित वाच्यम्।
न्यूनत्वे परा साम्ये पूर्वेत्यनौचित्यात्। न्यूनत्वे मुमुक्षूणां
शुद्धद्वाद्श्युपवासाम्युपगन्तॄणां साम्येऽपि तस्यैव संमतत्वाच।
तेन यानधिकद्वादशिका न्यूनत्वेन विद्धानधिका तस्यां पुत्रवद्व्यतिरिक्तानां गृहिणां यतीनां च पूर्वत्रैवोपवासः। पुत्रवतामेव परेद्यः।
साम्येन तु तादृश्यां गृहिणां सर्वेषां पूर्वेद्युरेव, यतीनां परमुक्तरेद्युरिति
"यतिभिगृहिभिश्चेवे" ति "गृहिभिः पुत्रवद्भिश्चे" ति वचनद्वयाक्षस्येन
इतरेषां च तथा नाक्षस्याभावेन व्यवस्था।

मदनरते तु "सुमन्तुसत्यव्रतशारदापुराणवचनस्वरसात्तत्र सदाशब्दश्रवणाच विद्धन्यूनायामपि मुमुक्षूणां परेद्युरेवोपघासः। 'यतिभिर्गृहिभिश्चे' ति यतिपदं तु नियमपर्यायनियतियुक्ता-मुमुक्षुनैष्ठिकवानप्रस्थादिपरिम' त्युक्तम्।

हेमाद्रिणा तु निर्णय एवमेव कृतः। यतिपद्स्य तु कापि गतिर्न कृतेति।

यद्पि तिथितत्त्वे कालविवेकसम्वत्सरप्रदीपादिषु दृष्टम्—

"एकादशीमुण्वसेद्द्वादशीमथवा पुनः। विमिश्रां वापि कुर्वीत न दशम्या युतां किचित्॥ कुर्यादलाभे संयुक्तां नालाभेऽपि प्रवेशिनीम्। उपोष्य द्वादशीं तत्र त्रयोदश्यां तु पारणम्॥ उदयात्प्राग्दशम्यास्तु शेषः संयोग इष्यते। उपरिष्टात्प्रवेशस्तु तस्मात्तां परिवर्जयेत्"॥

इति कूर्मपुराणवचनमुभयानाधिक्येऽपि विद्धानिषेधपूर्वकं द्वादश्युपवासविधायकमुदाहृतम्।

"उदयोपरिविद्धा तु दशम्यैकादशी यदि। दानवेभ्यः प्रीणनार्थं दत्तवान्पाकशासनः॥

"श्रविद्धानि निषिद्धेश्वेश्वः लभ्यन्ते दिनानि तु । मुहुत्तेः पञ्चभिविद्धा ग्राह्यवैकादशी तिथिः" ॥ इति च ॥

मुहूत्ते पश्चकं चारुणोद्यमारभ्य। सूर्योद्यादारभ्यः तद्ग्रहणे त्रिमुहूर्त्ताधिकक्षयाभावाद्द्वितीयदिने एकादशीसत्त्वावश्यंभावेनावि-द्धाऽलाभासंभवादित्युक्तम्। ततश्च दशमीव्याप्तौद्यिकत्रिमुहूर्त्तोत्तरं प्रवृत्ताया एकादश्यास्त्रिमुहूर्त्तक्षीणायाः सूर्योदयसाम्यमेव भवति। एतद्र्थमेव मुहूर्त्तपञ्चकनियमोऽपि। ततो वेधाधिक्येः "परतोऽपि न वर्द्धते" इत्यस्यासंभवात्। "यतिभिर्गृहिभि" श्चैवेत्यत्रः गृहिपदं च पुत्रवद्भित्रविषयम्। तेषामेकादशीदिनक्षये उपवासप्रतिषेधात्।

"एकादशीदिनक्षय उपवासं करोति यः ।
तस्य पुत्रा विनश्यन्ति मघायां पिएडदो यथा" ॥ इति ॥
"दिनक्षये तु संप्राप्ते नोपोष्या दशमीयुता ।
यदीच्छेत्पुत्रषौत्राणामृद्धिं संपदमात्मनः" ॥ इति ॥
"एकादशीषु नष्टासु रिवसंक्रमणे तथा ।
पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पुत्रवान्मृही" ॥
इत्यादिभिः । ततश्चास्मिन्वषये तैर्द्वादश्यामेवोपवासःकार्यः ॥
"एकादश्यां यदा बत्स दिनक्षयतिथिभवेत् ।
श्रत्रोपोष्या द्वादशी स्यात्त्रयोदश्यां तु पारणम्" ॥ इति ॥
"एकादश्यां यदा राजन् दिनक्षयतिथिभवेत् ।
तदा द्वोकादशीं त्यक्त्वा द्वादशीं समुपोषयेत्" ॥
इति पितामहगोसिलादिवचनेभ्यः ।

श्रत्र च यद्यपि पुत्रवद्गृहिविषयत्वं स्पष्टं न श्रूयते । तथाप्या-काङ्क्षावशादेव तद्विषयत्वं भवति । इतरेषां पूर्वत्रैवोपवासविधाने-नाकाङ्क्षाऽभावात् । केषुचिद्वचनेषु पुत्रवद्गृहिविषयत्वेन क्लप्तनिषेधसमभिव्याहाराञ्च । तथा च कूर्मपुरागे-

"दिनक्षये तु संप्राप्ते उपोष्या द्वादशी भवेत्। दशमीशेषसंयुक्तरं न कुर्वीक कदाचने"॥ इति॥

मधिष्यत्पुरागोऽपि-

"दिनक्षये तु संप्राप्ते नोपोष्या दशमीयुता। उपोष्या द्वादशी शुद्धा त्रयोदश्यां कष्पारणम्"॥ इति ॥

श्चा च निषेधवाक्येषूत्तरोपवासिविधिवाक्येषु च तिथित्रयस्पृत्ते क्यारुषो उद्यौतिषपिरभाषितो विनक्षयो गृह्यते। तेन तत्रेव पुत्रवद्गृहिणामुपवासिनिषेधः। परत्राचोपवासः। सूर्योद्गृपर्यन्तत्वरूपे साम्ये तु पुत्रवतामपि पूर्वत्रेवोपवासः। निषेधाप्रवृत्तेः। तत्सापेक्षस्य च द्वादश्युपवासिविधेरप्यप्रवृत्तेः। पतद्भिप्रायेणेवः च हेमाद्रौः भविष्यपुराणम्—

"एकादशीं कलाप्येका परतो नः च वर्धतें। गृहिभिः पुत्रविद्धाः सैवोपोष्याः तदा तिथिः"॥ इति॥

तथा "यतिभिगृहिभिश्चैंव सैवोपोष्या क्षये तिथि" रित्येतः द्वनगतस्यापि क्षयशब्दस्य न्यूनत्वरूपदिनक्षयपरत्वस्योक्तत्वासत्रेव यतीनां पूर्वेशुरुपवासो विद्धानधिकायाम्। साम्ये तु मुमुक्षुत्वाद्यतीनां शुद्धवादश्यामेवोपवासः।

तथा च विष्णुरहस्ये—

"दशमीमिश्रिता पूर्वा पूर्णा च द्वादशीं परा। एकादश्यां महाप्राज्ञ उपवासः कथं भवेत्"॥

इत्युपक्रम्योक्तं "शुद्धेव द्वादशी राजन्नुपोष्या मोक्षकाङ्क्षिभि" रिति। अत्र परा परदिनगतेव। नतु पूर्वा अहोरात्रं प्रविष्टा" इत्युक्त्याः प्रकादश्याः सूर्योदयपर्यन्तत्वप्रतीतिः । श्चान्यथा परशब्दस्य वैयथ्यापत्तः ।

### व्यासेनापि-

"दशमीमिश्रिता पूर्वा द्वादशी यदि लुप्यते। पकादश्यां महाप्राञ्च उपवासः कथं भवेत्।। पारणं तुः त्रयोदश्यां पूर्जीयत्वा जनार्वनम्"। इति। लुप्यते त्रयोदश्यां न दृश्यत इत्यर्थः॥

### एवं सति-

"एकादशी दशाविद्धा द्वादशी न च चर्छते। तत्रोपोष्या द्वादशी स्यात्त्रयोदश्यां च पारणम्"॥

इत्यादीनि सामान्यवचनान्यपि मुमुक्षुविषयाणि पुत्रवद्गुहि-विषयाणि वा द्रष्ट्यानि।

### यत्तु-

''दिनक्षयेऽपि शुद्धैव द्वादशी मोक्षकाङ्क्षिभिः। उपोष्या दशमीविद्धा नोपोष्यैकादशी सदा'॥ इति सुमन्तुसत्यव्यवस्थनम् ,

"उपोष्या द्वादशी शुद्धा एकादश्यां दिनक्षये। मुमुक्षुभिर्दशाविद्धा नोपोष्येकादशी तिथिः'॥ इति शारदापुराणवचनं च,

तत्र परिभाषितो दिनक्षयो न ग्राह्यः। किन्तु विद्धत्वात्सूर्योदयास्पर्शमात्रमेकादश्याः। तच्च द्वितीयसूर्योदयपर्यन्तत्वरूपे
साम्येऽपि संभवत्येवेतीदमपि वचनद्वयं साम्यविषयमेव। न्यूनत्वविषयत्वे "यतिभिर्गृहिभिश्चैवे" ति वचनविरोधात्।

न चैतद्विरोधात्तदेव साम्यविषयमस्तिवित वाच्यम्।
न्यूनत्वे परा साम्ये पूर्वेत्यनौचित्यात्। न्यूनत्वे मुमुक्षूणां
शुद्धद्वादश्युपवासाम्युपगन्तृणां साम्येऽपि तस्यैव संमतत्वाच्च।
तेन यानधिकद्वादशिका न्यूनत्वेन विद्धानधिका तस्यां पुत्रवद्व्यतिरिक्तानां गृहिणां यतीनां च पूर्वत्रैवोपवासः। पुत्रवतामेव परेद्यः।
साम्येन तु तादृश्यां गृहिणां सर्वेषां पूर्वेद्युरेव, यतीनां परमुत्तरेद्युरिति
"यतिभिगृहिभिश्चैवे" ति "गृहिभिः पुत्रवद्भिश्चे" ति वचनद्वयाञ्जस्येन
द्वतरेषां च तथा नाञ्जस्याभावेन व्यवस्था।

मद्नरत्ने तु ''सुमन्तुसत्यव्रतशारदापुराणवचनस्वरसात्तत्र सदाशब्दश्रवणाच विद्धन्यूनायामपि मुमुश्लूणां परेद्युरेवोपवासः। 'यितिभिर्गृहिभिश्चे'' ति यितिपदं तु निवमपर्यायनियतियुक्ता-मुमुश्चुनैष्टिकवानप्रस्थादिपरिम'' त्युक्तम्।

हेमादिणा तु निर्णय एवमेव रुतः। यतिपदस्य तु कापि गतिर्ने कृतेति।

यदिप तिथितस्वे कालविवेकसम्बत्सरप्रदीपादिषु दृष्टम्—

"एकादशीमुणवसेदद्वादशीमथवा पुनः। विभिश्रां वापि कुर्वीत न दशम्या युतां कचित्॥ कुर्यादलाभे संयुक्तां नालाभेऽपि प्रवेशिनीम्। उपोष्य द्वादशीं तत्र त्रयोदश्यां तु पारणम्॥ उदयात्प्राग्दशम्यास्तु शेषः संयोग इष्यते। उपरिष्ठात्प्रवेशस्तु तस्मात्तां परिवर्जयेत्"॥

इति कूर्मपुराणवचनमुभयानाधिकयेऽपि विद्धानिषेधपूर्वकं द्वादश्युपवासविधायकमुदाहतम्।

"उद्योपरिविद्धा तु दशम्यैकादशी यदि। दानवेभ्यः प्रीणनार्थं दत्तवान्पाकशासनः॥ दशस्यैकांदशी विद्धा गान्धारी तामुपोषिता। तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मान्तां परिवर्जयेत्। ये कारयन्ति कुर्वन्ति दशस्यैकादशीं युताम्। श्रालोक्य तन्मुखं ब्रह्मन् सूर्यदर्शनमाचरेत्"॥

इत्यादीनि च सामान्यवचनानि तद्नुरोधेनासंकोचेनैव व्याख्यातानि। तत्र कूर्मपुराण्वचनं तावदाचार्यचूडामिण्प्रभृति-भिगौंडेरिपि, न लिखितमनाकरिमव प्रतिभाति। साकरमिप वा मुमुश्चविषयं पुत्रवद्गृहस्थविषयं वा व्यख्येयम्। सामान्यवचनानि त्वाधिक्यविषयाण्यपि व्याख्यातुं शक्यन्त एव। तेषामसंकोचे विद्वानुप्रहवचनानां सर्वेषामानर्थक्यापत्तेः। तेषां कथिश्चद्ररुणो-द्यविद्वाविषयत्या व्याख्यानेऽपि "मुहुत्तेः पञ्चभिविद्वा प्राह्यवैकादशी तिथि" रितीदं विद्वानुप्रहचचनं बोपदेवानन्तभट्ट-हेमाद्र्यादिभिद्यक्षिणात्येराचार्यचूडामिण्प्रभृतिश्च गौडेरिप धृतमत्य-न्तानर्थकं स्यात्। तस्मादुभयानाधिक्ये विद्वापि पूर्वोक्तव्यवस्थया प्राह्यवेति।

या च विद्धाधिकानिधिकद्वादिशिका सा सर्वेरिप परैवोपोष्या। द्वादश्यनाधिक्यं द्वेघा सूर्योदयपर्यन्तत्वेन ततोऽवींगेव समाह्या वा। उभयथापि परा। तत्राद्ये पक्षे वचनानि—

## पद्मपुरागो—

"द्वादशीमिश्रिता कार्यो सर्वत्रकादशी तिथिः। द्वादशी च त्रयोदश्यां विद्यते यदि वा न वा" ॥ इति ॥

#### तथा—

"सर्वत्रेकादशी प्राह्या द्वादशीमिश्रिता नरैः। प्रातर्भवतु वा मा वा यतो नित्यमुपोषणम्' ॥ इति॥ उपोषणं नित्यं प्राधानम् । तत्र चान्त्यकलाविच्छन्नैकादशो मुख्या । तादृशी चाधिक्ये द्वादश्यां लभ्यत इति सैवोपोष्या । पारणं त्वङ्गम् । तत्रापि द्वितीयदिनेऽन्त्यकलाविच्छन्ना द्वादशी यदि लभ्यते, यथोभयाधिक्ये, तदा सम्यगेव । नो चेत्तत्त्रयोदश्यामपि भवत्वित्यर्थः ।

श्रत एव नारदः—

"द्वादश्यैकादशी यत्र संगता त्रिदशाधिप। तामुपोष्य ततः कार्य त्रयोदश्यां तु पारणम्' ॥

# स्कन्दपुरागेऽपि-

"एकादशी कला यत्र परतो द्वादशी भवेत्। तत्र क्रतुशतं पुरायं त्रयोदश्यां तु पारणम्'॥

परतः एकादशीकलोत्तरम् । द्वितीयपक्षे कूर्मपुरागो--

"एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। तत्र कतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम्"॥

# स्कन्दपुरागोऽपि-

"एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। सोपोष्या च प्रयत्नेन महापुर्यविर्वद्धनीं'॥ इति॥

श्रिसिश्च द्वादशीदिनक्षये पुत्रवद्गृहस्थैरुपवासो न कार्यः।

"पकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। उपवासं न कुर्वीत पुत्रपौत्रसमन्वितः"॥

# इति कूर्मपुराणवचनात्।

किन्तु तैस्तत्र नक्तं कार्यम्। तथा च वृद्धशातातपः—

"एकादशी यदा विद्धा द्वादशी च क्षयं गता। श्रीणा सा द्वादशी ज्ञेया नक्तं तत्र विधीयते"॥ इति॥ स्कन्दपुराणेऽपि—

"पकादशी कला यत्र द्वादशी च क्षर्यं गता। तत्र नक्तं प्रकुर्वित नोपवासं गृहाश्रमो"॥ इति॥

कैश्चित्तु पूर्वोक्ते एकादशीदिनक्षये अत्र च द्वादशीदिनक्षये अपवासनिषेधे तु किंचिद्धक्यं प्रकल्पये दिति सामान्यवचनात्' "नकं हिविष्यात्र" मिति वचनोक्तमक्ष्यप्रकल्पनमुक्तम्। तत्तत्र विशेषतो द्वादश्युपवासविधाने, अत्र च नकविधाने स्ति विचारणोयम्।

### एवं सति यानि-

"पारणाहे न लभ्येत द्वादशी कलयापि चेत्। तदानीं दशमीविद्वाप्युपौष्येकादशी तिथिः"॥

इत्यादीनि विद्धानुग्रहवचनानि। तानिः सर्वाएयेकादश्या श्राप्यनाधिक्ये द्रष्टव्यानिः।

यत्तु माधवेन 'शुद्धाधिकावद्विद्धाधिकायामपि द्वादश्यनाधिक्ये गृहियतिव्यवस्थेव।

"एकादशी विवृद्धा चेच्छुक्के कृष्णेऽविशेषतः। उत्तरां तु यतिः कुर्यात्पूर्वामेव सदा गृही"॥ इति॥

प्राचेतससामान्यवचनाः, दित्युक्तम् । तत् "संपूर्णेकादशी यत्र परत्र पुनरेव सा" इत्यादिबहुवचनेकवाक्यतया प्रचेतोवचनस्यापि शुद्धाविषयत्वस्यैव युक्तत्वाद्युक्तम् । या तु विद्वानधिकाधिकद्वाद्विका तस्यां शुद्धद्वादश्यामेवोप-वासो द्वादश्यामेव पारणं च। तत्पर्याप्तद्वादशीलाभे। तदलाभे तामुहङ्घ्यापि।

तथा च नारदीये—

"उपवासिद् वं विद्धं यदा भवति पूर्वया। द्वितीयेऽहि यदा न स्यात्स्वल्पाप्येकादशी तिथिः॥ तत्रोपवासो विहितः कथं तद्वद सूत्जः।

### स्त उवांच—

यदा न प्राप्यते विप्रा द्वादश्यां पूर्ववासरः। रिवचकार्धमात्रोऽपि तदोपोष्यं परं दिनम्॥ उपोष्या द्वादशी शुद्धा द्वादश्यामेव पारयेत्। निर्गता चेत्त्रयोदश्यां कला वा द्विकलापि चेत्रण॥ इति ॥

# ब्रह्मचैवर्त्तेऽपि-

"एकादशी यदा लुप्ता परतो द्वादशी भवेत्। उपोष्या द्वादशी तत्र यदीच्छेत्परमं पदम्' ॥इति॥

यदीच्छेदित्यर्थवादमात्रम्। न चैकादशीनिमिन्न उपवासः कथं द्वादश्याम्। न हि तिथ्यन्तरेष्वेवं कुत्रापि दृष्टमिति वाच्यम्। किमत्र दर्शनेन वाचिवकेऽथें। कि हि वचनं न कुर्यात्। नास्तिः वचनस्यातिभारः।

# श्रत एवोत्तं कूर्मपुरागो—

"प्रकादशीमुपवसेद्द्वादशीमथवा पुनः। विमिश्रां वापि कुर्वीत न दशम्या युतां कवित्"॥ इति । श्रत एव चैकाद्शीवतमपि "द्वादशी मे सदा प्रिया" इत्यादिषु।

थानि तु विद्वानुग्रहवचनानि, तानि यथा—
"एकादशी दिशायुक्ता परतोऽपि न वर्द्धते॥
गृहिभिर्यतिभिश्चैव सैवोपोष्या सदा तिथिः"।
इतिवचनबलात्परत एकादश्यभावे प्रवर्त्तनते॥

#### तथा--

"पारणाहे न लम्बेत द्वादशी कलयापि चेत्। तदानीं दशमीविद्धाप्युपोष्येकादशी तिथिः॥ त्रयोदश्यां यदा न स्याद्द्वादशी घटिकाद्वयम्। दशम्येकादशी विद्धा सेवोपोष्या तदा तिथिः॥ दशमीशेषसंयुक्ता उपोष्येकादशी तदा। यदा न स्यात्त्रयोदश्यां मुहुत्तं द्वादशीतिथिः"॥

इत्याद्यृष्यश्रङ्गहारीतविष्णुरहस्यादिवचनबलात्परतो द्वादश्याः अप्यभावे। अत एव वचनान्तरेषु सामान्योक्त्योभयाधिक्य-स्यापि संग्रहः।

"एकादशीं दिशायुक्तां वर्द्धमाने विवर्जयेत्। क्षयमार्गस्थिते सोमे कुर्वीत दशमीयुताम्"॥ इति॥ "एकादशी भवेत्काचिद्दशम्या दृषिता तिथिः। वृद्धिपक्षे भवेदोषः क्षयपक्षे तु पुष्यवः"॥ इति च।

#### सोमश्चान्द्री तिथिः।

गौडनिबन्धेषु तु "पक्षहानौ स्थिते सोमे लङ्गयेदशमीयुताम्" इत्युत्तरार्द्धपठितं शुक्कपक्षे दशमीविद्धा सर्वधा न कर्तव्या छण्णपक्षे तादृश्यपि कर्तव्येत्येतदर्थत्वेन च वचनव्याख्यानम्।

तदयुक्तम्। कि यहशमीयुक्तामेकादशीं केषुचिद्धिषयेषु वर्जयेत्तच्छुक्तग्रस् प्रिवेत्येतत्परिमदं वचनम्, उत यहशमीयुतां केषुचिद्धिषयेषु कुर्वीत कित्तरुष्णपक्ष इत्येतत्परम्। श्राद्धे उभयवृद्धयन्तरवृद्धयोरिप कृष्णपक्षे विद्धायाः कर्त्तव्यतापितः। श्रात्ये उभयानाधिकयेऽपि शुक्कपक्षे तस्यास्त्यागापितः। व चैतत्तेषामपीष्टम्। पूर्वोक्तव्यवस्थायास्तु पक्षद्वयविषयत्वे इदं वचनं व्यर्थमेव।

#### यद्पि तिथितस्वे—

"दशमीशेषसंयुक्तो यदि स्यादरुणोद्यः।" नैवोपोष्यं वैष्णवेन तद्धि नैकादर्शीव्रतम्"॥

इति वचनात्सर्वदा वैष्णवस्य यदरुणोदयविद्धावर्जनं प्राप्तं तच्छुक्कपक्ष पवेत्येतदर्थत्वेनैतद्वचनव्याख्यानम्। तदिष वैष्णवारु-णोदयविद्धापरत्वेऽस्य वचनस्य कस्यचिद्धेतोरभावाद्वेष्णवसमाचार-विरोधाचायुक्तम्।

किं च 'पक्षहानौ स्थित सोमे' इत्यत्र सोमहानिपक्ष इत्ययमर्थः कथं प्रतीयते। येन कृष्णपक्षप्रतीतः स्यात्। वृद्धिपक्षे क्षयपक्ष इत्यत्रापि वृद्धिक्षययौश्चन्द्रसंबन्धित्वे न किञ्चित्प्रमाणम्। तिथिसंबन्दित्वं तु तिथिसमभिव्याहारादेव गम्यते। तथा सति—

"यथा मिलम्लुचः पूर्वो देवो मासस्तथोत्तरः। त्याज्या तिथिस्तथा पूर्वा वृद्धौ ग्राह्या सदोत्तरा"॥

इति सामान्यवचनैकवाक्यतापि लभ्यते। अत एव च —

"तिथिः सशल्या परिवर्जनीया धर्मार्थकामेषु बुधैर्मनुष्यैः। विहीनशल्यापि विवर्जनीयाः यदायतो वृद्धिमुपैति पक्षे"॥

वर्तं तु नित्यं गृहिणां शुक्कायामेव पुत्रिणाम्। तिद्धित्रानां तु सर्वेषां कृष्णायामपि तद्भवेत्॥ शयनीबोधनीमध्ये कृष्णायां पुत्रिणामपि। तऋषि शुद्धगृहिणां पुत्रिणां नेति केचन॥ बैष्णवानां तु सर्वस्यां कृष्णायामपि तद्भवेत्। निषेधो रविवारादौ तिन्निमित्तोपवासगः॥ श्राद्धप्राप्तावप्युपोष्यमाद्राय पितृसेवितम्। कृष्णायामपि काम्यं तुं पुत्रवद्गृहिंणामपि ॥ सधवा पत्यनुज्ञानादुवतादिष्वधिकारिणी। पुष्पालङ्कारवस्त्रादिः व्रतेऽप्यस्या न दुष्यति॥ शारीरिनयमोपेतं व्रतं कार्य रजस्यपि। श्राशौचे च तथा सर्वः पूजामन्येन कारयेत्॥ पारियत्वापि चान्तेऽङ्ग' दानहोंमादिक भवेत्। नित्ये प्रारब्धकाम्ये च पयोमुलादिभक्षणम् ॥ नकैकमक्ताद्यपि वा भवेनमुख्यसधर्मकम्। मुख्याशकावशकौ च तत्रापि स्त्रीसुतादिभिः॥ द्विजोत्तमेन वा दत्त्वा दक्षिणां कारयेद्वतम्। विहितानामं नुष्ठानं निषिद्धानां च वर्जनम् ॥ दिनत्रयगत काम्येऽवर्य काय न नित्यके। सर्वेष्वेबोपवासेषु प्रातः पारणमिष्यते॥ तेन माध्याहिकमपि तत्रैवाक्तष्य वर्सयेत्। द्वादश्याः प्रथमः पादः पारणाहे भवेद्यदि॥ प्रातस्तदा तमुछङ्घ्य पारयेद्धरिवासरम्। द्वादशी भुजिपर्याप्ता यदि तत्रैव पारयेत्॥ प्रातर्मध्याह्नयोः कृत्यं नित्यं निर्वर्त्य चोषसि । त्रयोदश्याब्दिकालभ्ययोगादि यदि वारिणा॥

भद्रान्तः पारियत्वापि स्वकाले तत्तदाचरेत्। स्योदयात्पूर्वतनमरुणोदयसंज्ञकम्॥ मुहूर्त्तद्वितयं व्याप्याग्रिमसूर्योद्यावधि। एकादशी स्थिता शुद्धा यदि तत्रारुणोदये॥ दशभीसंयुता किञ्चिद्यि विद्या ततः स्मृता। सा विद्धा वैष्णवैर्नित्येऽष्येकस्या श्रथ निर्गमे। परित्याज्या तद्नयेस्तु काम्ये सति च संभवे। नित्यादो सा त्वविद्धेव तान्त्रत्यथ तु सर्वदा॥ विद्धा कदाचिद्याद्यापि युक्ता सूर्योदये दिशा। एतावता विशेषेण व्यवस्थावचनं सताम्॥ अन्थे वैष्णवतद्भिन्नविषयत्वेन वेधयोः। एवं व्यवस्थिते वेधे विद्धा त्याज्येव वैष्ण्वैः॥ शुद्धाप्यन्यतराधिक्य इति वैष्णवनिर्णयः। वेधेनार्कोदयस्थेन कियते स्मार्तनिर्णयः॥ शुद्धा विद्धा द्विधैकैका चतुर्धाधिकाभेदतः। प्रथमाया द्वितीय या उभयोगेंभयारिति॥ तत्र यानधिका शुद्धा सैबोपोप्याखिलैरपि। द्वादश्या अधिकत्वेऽपि द्वायाधिक्ये परैव सा ॥ शुद्धाधिकायां द्वादश्या अनाधिक्ये यतिः पराम्। गृही पूर्वा हिरप्रीतिकामः कुर्याद्द्योमिष ॥ विद्वायामुभयाधिक्ये सर्वेषामुत्तरा मता। एकाद्श्या अनाधिक्ये विद्धाया न्यूनताकृते॥ द्वादश्यनधिकत्वे च पुत्रीतरसृहाश्रमेः।

यत्यादिभिश्च सोपोष्या पुत्रिभिद्यांदशी तदा॥
समत्वे न त्वनाधिक्ये विद्धायाः पुत्रिणामि ।
पूर्वा परा मुमुक्षूणां न्यूनत्वेनापि नाधिका॥
विद्धा परेव सिक्षूणामिति केचित्रवक्षते ।
विद्धाधिका यदा नग्दा द्वादश्यनिधका समा॥
तदा परेव सर्वेषां न्यूना चेद्द्वादशी तदा।
नक्तं स्यात्पुत्रिणहिणां नन्दा त्वनिधका परा॥
यदि स्यादिका तत्र शुक्के कृष्णेऽविशेषतः।
द्वादश्यामुपवासश्च द्वादश्यामेव पारणम्॥ इति॥

# ग्रथ काम्येकादशीव्रतपद्धतिः।

श्रयमत्र काम्योपवासत्रयोगक्रमः। दशम्यां दिवैव कांस्यमांस-श्रारत्वणादिवर्जं हविष्यमन्नमनत्याशं भुक्त्वा तदनन्तरं दन्तकाष्ठेन दन्तान्संशोध्य तस्यामेव रात्रौ श्वः करिष्यमाणोपवासो-देशेनाष्टाङ्गमेथनवर्जनभूमिशयनादिनियमान् दिनत्रयकर्चव्यान् स्वीकुर्यात्।

ततो नियमेन तां रात्रिमितवाद्य द्न्तधावनवर्जे प्रातः स्नात्वा नित्यक्तत्यं विधायार्धरात्राद्वांगेव समाप्तया दशम्या युक्तायामेका-दश्यां चेदुपवासस्तदा प्रातरेव, तद्ध्वमप्यनुवर्त्तमानया युक्तायां चेदाद्यमेकादश्यर्द्धे त्यक्त्वा, स्योदयादुपर्यप्यनुवर्त्तमानया युक्तायां चेद्रात्रो, दर्भपाणिख्दङ्मुखो यवतिलिमिश्रवारिपूर्णं ताम्रमयं पात्रमा-दायामुकफलकामः—

"एकाद्यां निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहिन। भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत'। इति मन्त्रेण तत्पात्रस्थजलप्रक्षेपेण संकल्पं कुर्यात्। ततः पुष्पाञ्चलि देवाय समर्प्य पुनस्तत्पात्रे जलमादाय छँ नमो नारायणायेति त्रिरिभमन्त्रितं तज्जलः पीत्वा विचित्रपुष्प-विरचितायां पट्टवस्त्राद्यावृतषुष्पमण्डपिकायां वस्त्रद्वयावृतप्रतिमायां शालग्रामशिलायां वा मूलमन्त्रेण वैदिकमन्त्रेण प्रणवादिनमोऽन्त-चतुर्थ्यन्तनाम्ना वा षोडशोपचार्यथा वमवं विष्णुं संपूज्य जप्रहोमप्रदक्षिणास्तोत्रपुराणवाचनश्रवणगीतवाद्यादिभिदेवस्य पुरत-स्तस्यां रात्रौ जागरणं विधाय प्रातः स्नात्वा संभावितान्नियमलोपां-स्तत्तद्विशेषविहितप्रायश्चित्तेन—

"शारीरन्तःकरणोपघातं वाचश्च विष्णुर्धगवानशेषम्। शमं नयत्वस्तु ममेह शर्म पापादनन्ते हृदि संनिविष्टे॥ श्रन्तःशुद्धिं बहिःशुद्धिं शुद्धो धर्ममयोऽच्युतः। स करोतु ममैतस्मिञ्छुचिरेवास्म सर्वदा॥ बाह्योपघातानन्घो बौद्धांश्च भगवानजः। शमं नयत्वनन्तात्मा विष्णुश्चेतसि संस्थितः"॥

इति मन्त्रेण च समाधाय—

"श्रज्ञानतिमिरान्धस्य वर्तेनानेन केशव। प्रसादसुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव"॥

इति मन्त्रेणोपवासं विष्णवे समर्प्य पञ्चमहायञ्चान् कृत्वा यथाविभवं ब्राह्मणान् भोजियत्वा दक्षिणादानेन संताष्य द्वादशी भोजनमात्रप्रयाप्ता चेदुषस्येव माध्याहिकपर्यन्तश्रौतवर्जे विधाय नैवेद्यतुलसीमिश्रेण निरामिषेण मधुमांसतेलोपोदक्यादिशाकवर्जिते-नान्नेन कांस्यव्यतिरिक्ते भाजने यथाविभवं वन्धुभिः सह सक्कृत्यत्वो-पक्रान्तित्यमयुक्तो रात्रिमितवाहयेदिति। नित्ये तु शक्यविहिता-चुष्टाननिषद्धवर्जनोपेतमेकादश्यां वायुपर्यन्ताभ्यवहार्यानभ्यवहरणा- तमकं प्रधानमात्रमवश्यं कृत्वा द्वादश्यां पूर्ववत् पारणं कुर्यात्। श्रशकस्यानुकल्पा उक्ता एवति।

\* इत्येकादशीनिर्णयः \*

# ग्रथ विष्णोः शयनादिविवेचनम्।

कृष्णेकादश्युभयेकादश्यादिवतिवशेषप्रकारास्तु व्रतकार्णडे द्रष्टव्याः । विष्णोः शयनपरिवर्त्तनप्रबाधोत्सवाश्चाषाढभाद्रपदकात्तिकः शुक्केकादशीषु कर्त्तव्याः ।

तथा च ब्रह्मपुरागो-

"एकादश्यां तु शुक्कायामाषाढे भागवान् हरिः। भुजङ्गशयने शेते तदा क्षीरार्णवे सदा॥ एकादश्यां तु शुक्कायां कार्त्तिके मासि केशवम्। प्रसुप्तं वोधयेद्रात्रौ श्रद्धाभिक्तसमन्वितः"॥ इति॥

#### भविष्योत्तरेऽपि-

"प्राप्ते भाद्रपदे मासि एकादश्यां दिने सिते। कटिदानं भवेद्विण्णोर्महापातकनाशनम्"॥ इति।।

कटिदानमङ्गपरिवृत्तिकरणम्। मत्स्यपुराणेऽपि-

"शेते विष्णुः सदाषाढे भाद्रे च परिवर्त्तते। कार्त्तिके च प्रबुध्येत शुक्कपक्षे हरेदिने"॥ इति॥

तत्रापि विशेषो "निशि स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्त्तन"
मिति। श्रासु चैकादशीषु वश्यमाणनक्षत्रतद्भागयोगो नियमतो नापेक्षितः। प्रमाणाभावात्। तथात्वे त्रयोदशीवदेकादश्या श्रपि वश्यमाणवचनादेव प्राप्तिसिद्धः, पुनर्वचनानर्थवयाच्च, निशादिवेला-विशेषस्त्वादरणीय एव।

विष्णुधर्मोत्तर एकादशीमारभ्य दिनपञ्चकं शयनप्रबोधोत्सवावुकौ-

"एकाद्श्यामाषाढस्य शुक्कपक्षे जनार्दनम्। देवाश्च ऋषयश्चेव गन्धर्वाप्सरसां गणाः॥ श्चभिष्ठुवन्ति ते गत्वा सततं दिनपञ्चकम्। उत्सवं चैव कुर्वन्ति गीतनृत्तसमाकुलम्॥ ततस्तु चतुरो मासान्योगनिद्रामुपासते। स्रप्तं च तमुपासन्ति ऋषयो ब्रह्मसंमिताः॥ सशरीराणि शस्त्राणि मकास्तं देवमागताः। कार्त्तिकस्य सिते पक्षे तदेव दिनपञ्चकम्॥ विबोधयन्ति देवेशं गत्वा सेन्द्रा दिवौकसः। देवास्तथैव कुर्वन्ति तदापि च महोत्सवम्"॥ इति ॥

वाराहपुराणे त्वेतेष्वेव मासेषु शुक्कद्वादशीषु शयनादिकः मुक्तम्—

"आषाढमासे द्वादश्यां सर्वशान्तिकरं शुमम्। य एतेन विधानेन ज्ञात्वा में कर्म कारयेत्॥ स पुमान प्रणश्येत संसारेषु युगे युगे"।

तथा--

"इयं च द्वादशी देव प्रबोधार्थं तु निर्मिता। त्वयेषा सर्वलोकानां हितार्थं शेषशायिना"॥ इति ॥

मध्यवित्तिनि परिवर्त्तनेऽपि द्वादश्येव श्राह्या। एताश्च द्वादश्यो रात्रिसंध्यादिनेषु श्रनुराधाश्रवणरेवतीनामादिमध्यान्तभाग-युक्ताः क्रमेण स्वापादिषु प्रशस्ताः। तथा च भविष्यत्पुराणे— 'आभाकासितपक्षेषु मैत्रश्रवणरेवति। श्रादिमध्यवसानेषु प्रस्वापावर्त्तनात्सवाः"॥ इति॥

रेवतीत्यत्र षष्ठीलोषः। उत्सवो जागरः। अत एव च नारदीयैः चचनान्तरम्—

'भैत्राद्यपादे स्विपतीह विष्णुः, श्रुतेश्च मध्ये परिवर्त्तमिति। पौष्णावसाने च सुरारिहन्ता, प्रबुध्यते मासचतुष्ट्येन ॥ इति ॥

यदा तु द्वादशीषु राज्यादिभागेषु तत्तक्षत्रभागानामयोगस्तदाः द्वादशीनक्षत्रमात्रयोगोऽपि राज्यादिगतो ब्राह्यः। "पादयोगो यद्यः न स्याद्वक्षेणापि तदा भवे" दिति वराहपुराणवचनात्।

"विष्णुर्दिवा न स्विपिति न चःरात्रौ विबुध्यते। द्वादश्यामृक्षसंयोगे पादयोगो न कारणम्"॥

### इति विष्णुधर्मोत्तराचा।

यदा तु द्वादशीषु तानि नक्षत्राएयेकदेशेनापि न भवन्ति, किन्त्वेकादशीषु त्रयोदशीषु वा। तदा तत्रापि तत्तद्वक्षभागयोगकालः एव निशादिवेलानादरेशोव प्रस्वापादि कार्यम्।

"अप्राप्ते द्वादशीमुक्षे उत्थानशयने हरेः। पादयोगे न कर्त्तव्ये नाहोरात्रं विचिन्तयेत्"॥

## इति जीमूतवाहनोदाहृतवचनात्।

उत्थानशयनग्रहणमहोरात्रग्रहणं चोपलक्षणम्। तेन परिवर्त्तनमाप पादयोगेनान्यतिथौ संध्यानाद्रेण कर्त्तव्यम्। श्रत एव "निशि स्वापः" इत्यस्योत्तरार्द्धे पादयोगादन्यतिथौ 'द्वादश्यामृक्षसंगमा" दिति। "निशि स्वापः" इत्यादि च द्वादश्यामेवान्वेति। श्रन्यतिथौ "नाहोरात्रं विचिन्तये" दित्युक्तत्वात्। पर्वं च द्वादश्यां निशाद्यादरे श्रन्यतिथौ च नक्षत्रभागयोगादरे नियते यदा द्वादशीषु निशादेरन्यत्र तत्तद्वक्षभागयोगोऽन्यतिथौ च लिदितरनक्षत्रभागस्यैच योगः। तदा तत्तद्वद्वादशीप्वेच प्रस्वापादि कर्त्तव्यम्। तत्र त्वयं विशेषः सायं संध्यायां प्रस्वापावर्त्तने श्रबोधश्चेति।

"द्वादश्यां संधिसमये नक्षत्राणामसंभवे। आभाकासितपक्षेषु शयनावर्त्तनादिकम्"॥

इति वाराहबचनात्।

"संधिसमये" इति शयनादावन्वेति। संधिसमयश्च सायं-संध्येव।

"रेवत्यन्तो थदा रात्रौ द्वादश्यां च समागतः। तदा विबुध्यते विष्णुर्दिनान्ते प्राप्य रेवतीम्"॥

इति जीमूतवाहनोदाहतवचनात्। रेवत्यन्तविवोधग्रहणं चोपलक्षणम्। कचित्तुः आषाढकान्तिकपौर्णमास्योः प्रस्वापप्रबोधावुकौ।

तथा च यमः—

'क्षीराब्धो शेषपर्यङ्के आषाख्यां संविशेद्धरिः। निद्धां त्यज्ञति कार्त्तिक्यां तयोः संपूजयन् हरिम्॥ ब्रह्महत्यादिकं पापं क्षिप्रमेव व्यपोहती" ति।

न चाषाढस्येयं कार्त्तिकस्येयमिति छविषयेऽप्यौत्सर्गिकाण्करणे-नाषाढीकात्तिकीपदे एकादशीपरे एवेति कल्पतरूक्तं युक्तम्।

"त्राषाढशुक्कपक्षान्ते भगवान्मधुस्दनः। भोगिभोगे निजां मायां योगनिद्धां समाप्नुयात्॥ शेतेऽसौ चतुरो मासान् यावद्भवति कार्त्तिकी। विशिष्टा न प्रवर्त्तन्ते तद्। यज्ञादिकाः क्रियाः"॥ इति विष्णुधर्मोत्तरे 'पक्षान्ते" इत्यस्य स्पष्टमभिधानात्। द्वादशी-पद्मेकादशीपरमित्यपि तदुक्तमयुक्तम्।

"प्रतिपद्धनदस्योका पंचित्रारोषणे तिथिः।
श्रियो देव्या द्वितीया तु तिथीनामुक्तमा स्मृता॥
तृतीया स्याद्भवान्याश्च चतुर्थी तत्सुतस्य च।
पञ्चमी धर्मराजस्य तथा षष्ठी गुहस्य च॥
सप्तमी भास्करस्योका दुर्गाया श्रष्टमी स्मृता।
मातृणां नवमी चैव दशमी वासुकेः स्मृता॥
पक्तदशी स्रवीणां च द्वादशी चक्रपाणिनः।
त्रयोदशी हानङ्गस्य शिवस्योका चर्तुदशी॥
मम चैव मुनिश्रेष्ठ पौर्णमासी तिथिः स्मृता।
यस्य यस्य च देवस्य यन्नक्षत्रं तिथिस्तथा॥
तस्य देवस्य तिस्मस्तु शयनावर्चनादिकम्'।

इति भोजदेवलिखितशयनितिथिकमवचनिवरोधात्। तेन तिस्न-स्तिथयो वैकल्पिकाः शयनादिकालास्तेषां च यथासंप्रदायं व्यवस्थेत्येव युक्तम्।

चातुर्मास्यवतारम्भोऽप्याषाढशुक्लैकादशीद्वादशीपौर्णमासीखु कर्कसंक्रान्तिदिने वा विकल्पेन कर्त्तव्यः।

"एकादश्यां तु गृह्णीयात्संकान्तौ कर्कटस्य वा। श्राषाद्धां वा नरो भक्त्या चातुर्मास्योदितं व्रतम्"॥

इति सनत्कुमारवचनात्,

"आषाढशुक्कद्वादश्यां पौर्णमास्यामथापि वा। चातुर्मास्यवतारमां कुर्यात्कर्कटसंक्रमे"॥ इति वाराहवचनाञ्च,

यदा कदाप्यारम्भे समाप्तिः कार्त्तिकशुक्कद्वादश्यामेव कर्तव्या।

"चतुर्द्वापि हि तचीर्णं चातुर्मास्यवतं नरः। कात्तिके शुक्कपक्षे तु द्वादश्यां तत्समापयेत्"॥

इति वराहपुराण एवाभिधानात्।

चतुर्द्धा एकादशीद्वादशीपौर्णमासीसंक्रान्तिष्वारब्धमित्यर्थः।

मत्स्यपुराणे त्वनियमेनापि समापनमुक्तम्—"चतुरो वार्षिका-नमासान् देवस्योत्थापनावधिः" इति । कार्त्तिकमाहातम्ये चतुर्दश्युप-वासपूर्वकं पौर्णमास्यामुक्तम् । चातुर्मास्यवतारम्भश्च गुरुशुक्रमोढ्या-दावपि कर्तव्यः ।

तथा च वृद्धगार्ग्यः—

"न शैशवं न मौढ्यं च शुक्रगुर्वोर्न वा तिथेः। खएडत्वं चिन्तयेद्यादौ चानुर्मास्यविधौ नरः"॥ इति॥

तेन चातुर्मास्ये यितकञ्चिद्वतमवश्यं कर्त्तव्यम्। अत एव महाभारते—

"आषाढे तु सिते पक्षे एकादश्यामुपोपितः। चातुर्मास्यवतं कुर्याद्यत्किचिन्नियतो नरः"॥ इति॥

चातुर्मास्यवतानि च वतकाग्डादिषु द्रष्टव्यानि।

श्राषाढे भाद्र ऊर्जे च प्रस्वापावर्त्तजागराः।
कार्याः शुक्केकादशीषु रात्रिसंध्यादिनेष्विष ॥
यद्वा तन्मासतत्पक्षगतासु द्वादशीष्वमी।
मैत्रश्रवणरेवत्यादिममध्यान्त्यभागकेः ॥
युक्तासु केवलर्श्वेर्वाप्यलाभे सर्वथा तु भैः।
योगस्य द्वादशीष्वेते कार्यास्त्रिथ्यन्तरेष्विष ॥
तत्तत्रक्षत्रभागेषु निशासंध्याद्यनादरात्।
यदा निशादेरन्यत्र द्वादशीपृक्तभांशकेः॥

योगोऽन्यभांशोरेवान्यतिथी तत्तद्वरी तदा । सायं प्रस्वापबोधी वा शुच्यूर्जिसितपर्वणोः ॥ एकादश्यां शुचौ शुक्के हरी पर्वणि संक्रमे । चातुर्मास्यव्रतारम्भः समाप्तिस्तूर्जशुक्कगे । हरी पर्वणि वा कार्या प्रबोधस्य दिनेऽपि च ॥

.इति संग्रहः।

\* इति विष्णोः शयनादिनिर्णयः \*

# ग्रथ श्रवणद्वादइयादिविवेचनम् ।

श्रथ श्रवणद्वादश्यास्तिदितरमहाद्वादशीनां च निर्णयः। तत्र द्वादश्या श्रव्पश्रवणयोगेऽपि श्रवणद्वादशीयोगप्रयुक्तमुपवासादि अवत्येव। न तूपवासकर्मकालभूताहोरात्रोभयव्याप्तये तदुभयस्पर्शाय वोदयादुद्वयपर्यन्तत्वमस्तमयपर्यन्तत्वं वा तद्योगस्यापेक्षितम्। श्र तदुक्तं मतस्यपुराणे—

"द्वादशी श्रवणस्पृष्टा कृत्स्ना पुरायतमा तिथिः। न तु सा तेन संयुक्ता तावत्येव प्रशस्यते"॥ इति॥

"यावती तैन संयुक्ता तावत्येव प्रशस्यतं" इति तावत्यां कर्तुं शक्यं यत्संगमस्नानपूजादानादि तदेव कुर्याच तूपवासादि, तदिप च तद्योगकाल एव कुर्याच तु तत्पूर्वोत्तरकालयोरित्यपिनेत्यर्थः। श्रवणद्वादशीं प्रक्रम्य नारदीयेऽपि—

"तिथिनक्षत्रयोयोंगो योगश्चैव नराधिप। द्विकलो यदि लभ्येत,स ज्ञेयो ह्यष्ट्यामिकः"॥ इति॥ योगः शिवयोगादिः शिवचतुर्दश्यादेः पुर्यतमत्वप्रयोजकः। यत्तु व्यतीपातवैधृत्यादेर्योगस्य तावत्कालिकत्ववचनं तत्तन्मात्रप्रयुक्तदानादिविषयम्। "मुहूर्त्तमप्यहोरात्रे" इत्यादिवचनाद्रोहिणीयोगोऽपि श्रवणयोगवदेवः। तेन नक्षत्रयोगप्रयुक्तेतरमहाद्वादश्यादिपूपवासे उद्यादुदयपर्यन्तोऽस्तमयपर्यन्तो वा नक्षत्रयोगोऽवश्यमपेक्षितः। "तिथिनक्षत्रयो" रिति वचनस्य बहुनिबन्धेषु श्रवणद्वादशीप्रकरणगतत्वाभिधानेन तन्मात्रविषयत्वात्।

केचिस्वस्य सामान्यवचनत्वमङ्गीकृत्य श्रवणरोहिणीयोगवदहपेनापीतरनक्षत्रयोगेनापि सकलायास्तिथेः पुण्यत्वमिच्छन्ति। तत्र
श्रवणरोहिणीविषयस्य पुनर्वचनस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्।

तत्र या तावदेकस्मिन्नेव दिने श्रवणयोगवती शुद्धा शुद्धाधिकाः वा विद्धा विद्धाधिका वा तस्यां संदेह एव नास्ति। यदा विद्धा-धिकाया दिनद्वयेऽपि श्रवणयोगस्तदैकादशीयुता श्राह्या।

"द्वादशी श्रवणस्पृष्टा स्पृशेदेकादशीं यदा। स एव वैष्णवो योगो विष्णुश्रद्धलसंक्षितः॥ उपोष्य विधिवत्तत्र नरः संक्षीणिकिल्विषः। प्राप्नोत्यनुत्तमां सिद्धि पुन्रावृत्तिदुर्लभाम्"॥ इति॥

#### मत्स्यपुराणवचनात्।

तन्त्रेण च तदैकादशीद्वादशीप्रयुक्तमुपवासद्वयम्। तत्रेव यदाः श्रवणमेकादशीं स्पृष्ट्वा द्वादशीं स्पृशितः तदातिप्राशस्त्यमुकं नारदीये—

"संस्पृश्येकादशीं राजन् द्वादशीं यदि संस्पृशेत्। अवणं ज्योतिषां श्रेष्ठं ब्रह्महत्यां व्यपोहिति"। इति॥

यदा तु शुद्धाधिकाया दिनद्वयेऽपिः श्रवणयोगः उत्तरदिन एवः चोदयकालीनः सः, तदोत्तरा ग्राह्या । "उदयव्यापिनी ग्राह्या श्रवण-द्वादशीः व्रते" इति वृहन्नारदीयवचनात् । एतस्य च शुद्धाधिकाविषये

सावकाशत्वान्न पूर्वविषये प्रवृत्तिः। तेन विद्वाधिकायामुत्तरिने उद्यकालीनश्रवणयोगेऽपि पूर्वस्या एव प्रहणम्। श्रत एवाविरोधाच्च शुद्धाधिकापूर्वदिनेऽप्युद्यकालीनश्रवणयोगवती पूर्वेव। कृत्स्नकर्म-कालव्यापित्वात्।

यदा तु द्वादश्याः श्रवणयोग एव नास्ति। एकादश्येव तु तद्वती तदा तस्यामिष श्रवणद्वादशीप्रयुक्तं व्रतं कर्त्तव्यम्। तदुक्तं नारदीये—

"यदा न प्राप्यते ऋक्षं द्वादश्यां वैष्णवं कचित्। पकादशी तदोपोष्या पापझी श्रवणान्विता"॥ इति ॥

# विष्णुपुरागोऽपि—

"याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुगया नक्षत्रयोगतः। तास्वेव तद्वतं कुर्याच्छ्रवणद्वादशीं विना'।। इति॥

श्रवणद्वादशीवतं तु द्वादश्याः श्रवणयुक्ताया श्रलाभेऽप्येका-दश्यामिप तादृश्यां कर्त्तव्यमित्यर्थः। यथा च "जया च विजया चैच जयन्ती पापनाशिनी" त्यभिधाय "पुष्यश्रवणपुष्याद्यरोहिणी-संयुतास्तथे" ति ब्रह्मवैवर्त्ते क्रमेण तासां लक्षणाभिधानाच्छवणयुक्ता द्वादशी विजयसंज्ञा। तथा तादृश्या श्रलाभे तादृश्येकादश्यि।

"एकादशी यदा शुक्का श्रवणेन समन्विता। विजया सा तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा"।

इति भविष्योत्तरात्। किन्तु तदा तदुक्तप्रकारिवशेषेण पूजादि कर्त्तव्यम्। विद्धाधिक्येऽपि चोत्तरिदने श्रवणयोगाभावे तादृशी दशमीविद्धापि ग्राह्या।

"दशस्यैकादशी यत्र सा नोपोष्या भवेतिथिः। श्रवणेन तु संयुक्ता सा शुभा सर्वकामदा"॥ इति वहिषुराणात्। तदापि चैकादश्युपवासस्तेन सह तन्त्रमेव।

यद्यपि च भविष्योत्तरे नारदीयविष्णुपुराणवच्छ्ववण्युकद्वादश्यलाभविषयत्वं तादृश्यैकादश्या न प्रतीयते। किन्तु तल्लामेऽपि
स्वतन्त्रमिदमप्येकं व्रतमिति। मदनरलादाविप तथैवोक्तम्। पारणादिने
च श्रवणापेक्षया द्वादश्याधिक्ये श्रवणमुल्लङ्य द्वादशीमध्य प्व
पारणम्, न तु द्वादश्यन्तं प्रतीक्ष्य। द्वादश्यास्तत्रानुपोष्यत्वात्।
द्वादश्यपेक्षया श्रवणाधिक्ये चोपोष्यं श्रवणमतिलङ्घ्य त्रयोदश्यामपि
पारणम्।

"पारणं तिथिवृद्धौ तु द्वादश्यामुडुसंक्षयात्। उडुवृद्धौ त्रयोदश्यां तत्र दोषो न विद्यते"॥ इति वह्निपुराणवचनादिति चपारणानिर्णयः कृतः॥

तथापिनारदीयाद्येकवाक्यतया तत्रापि तादृशद्वादश्यलाभविषय-त्वमेव तादृशेकादश्या द्रष्टव्यम्। लाघावात्। पूजादिप्रकारभेदोपदेशस्तु जयन्तीवदुपपन्नः। पारणाविषयं विद्वपुराणं।च विष्णुश्टङ्खल्विषयं शुद्धाधिकाविषयं वा भविष्यति।

"एषा व्युष्टिः समाख्याता एकाद्श्या मया तव। पृथगेव समाख्याता द्वादशी श्रवणान्विता"॥

इति भविष्योत्तरवचनं तु व्युष्टिग्रहणात्फलभेदाभिप्रायं न वतस्वरूप-भेदाभिप्रायम्।

यदा · चैकादशीश्रवणद्वादश्युपवासौ दिनभेदेन प्राप्नुतस्तद्गः शक्तेन द्वयमपि कर्तव्यम्।

तदुक्तं भविष्योत्तरे—

"एकादशीमुपोध्येव द्वादशीमप्युपोषयेत्। न तत्र विधिलोपः स्यादुभयोदैवतं हरिः"॥ इति॥ "पारगान्तं व्रतं श्रेयं व्रतान्ते विप्रभोजनम्।" असमाप्ते व्रते पूर्वे नैव कुर्याद्वतान्तरम्' ॥

इति विष्णुधर्मोत्तरोक्तस्य पारणारूपाङ्गविधेस्तिसमञ्ज कर्ते व्यान्तरारम्भनिषेधविधेवा लोपो बाधो न स्यादुभयोरेकदेवत्यत्वा- दित्यर्थवादः। प्रधानत्वेन काम्यत्वेन निरवकाशत्वेन च पारणाङ्ग- बाधस्य व्यान्तरोपक्रमस्य च चतुर्थीपश्चम्यादाविव न्यायप्राप्तत्वेन विधिबाधाप्रसक्तेः। तत्समाधानानपेक्षणात्।

यस्तु श्रवणद्वादश्यन्तरे उपकान्तकितिचिद्वर्षव्यापिश्रवणद्वादशी-व्रतप्रयोग उपवासद्वयासामर्थ्यानिश्चयाच कृतप्रकृतेकादशीव्रतसंकल्पः पश्चात्तत्रासमर्थः स संकल्पितमेकादश्युपवासं विघाय श्रवणद्वादश्यां तत्रयुक्तविष्णुपूजादि विधाय भुक्षीत । संकल्पवाधप्रसङ्गाच्छेषि-विरोधप्रसङ्गाच ।

तदुंकं मत्स्यपुरागो—

"द्वादश्यां शुक्कपक्षे तु नक्षत्रं श्रवणं यदि। उपोष्येकादशीं तत्र द्वादश्यां पूजयेद्वरिम्" ॥ इति ॥

हरिपूजामेव कुर्यान्न तूपवासमित्यर्थः। उपवासकरणे तदङ्गहरि-पूजायाः प्राप्तत्वादेव तद्विधिवैयर्थ्यात्।

यस्तु तादृशः प्रागेव निश्चितोपवासद्वयासामर्थ्यः स काम्यं नित्यस्य बाधकमिति न्यायेन श्रवणद्वादृश्यामेवोपवासं कुर्यात्। तदुक्तं नारदीये—

"उपोष्य द्वादशीं पुर्यां वैष्णवर्शेण संयुताम्"। पकादश्युद्धवं पुर्यं नरः प्राप्तोत्यसंशयम्॥ वाजपेये यथा यश्चे कर्महीनोऽपि दीक्षितः। सर्व फलमवाप्नोति अस्नातोऽप्यहुतोऽपि सन्"॥ इति॥ दृष्टान्तेन वाचिनिक इव न्याय्येऽपि बाधे प्रत्यवायो नास्तीति शाप्यते। वाजपेयपर्यन्तं गमनं बहुदीक्षत्वात्।

श्रवणद्वादशीनिमित्तोपवासपारणं तु पारणादिने उभयानुवृत्ता-"वुभयान्त इति मुख्यः पक्षः। "तिथिरष्टगुणं हन्ती" त्यादिवचनात्। "श्रन्यतरान्त इति गौणः। 'सांयोगिके" इत्यनेनोक्तस्य तस्य कालस्या-न्यत्रोभयान्ततुल्यत्वेऽपि, श्रत्र—

"याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुग्या नक्षत्रयोगतः । ऋक्षान्ते पारणं कुर्याद्विना श्रवणरोहिणीम्"॥

इति वचने श्रवणरोहिणीपर्युदासस्य श्रवणरोहिणीयोगनिमित्ते वते उभयान्तपक्षस्य मुख्यत्वद्योतनार्थत्वात्।

न तु अत्र तिथ्यन्तोऽवश्यं प्रतीक्षणीयः। न तु नक्षत्रमात्रान्ते पारणं कर्त्तव्यमित्येतत्परमिदम्। "भान्ते कुर्योत्तिथेर्वोपि" इत्यादिभि-र्वचनैर्नक्षत्रान्तेऽपि जयन्तीपारणविधानात्तिहरोधापत्तेः। रोहिण्यंशे तद्योगादुक्तप्रयोजनार्थत्वस्यैवोचितत्वादित्यादि सर्वे जनमाष्टमी-प्रकरण प्रवोक्तम्।

मदनरतादी तु "जयन्त्यां नक्षत्रमात्रान्तपारणविधिवच्छवण-द्वादश्यां तदभावात्पर्युदासवशादत्र नक्षत्रमात्रान्ते पारणं न भवत्येव। किन्तुभयान्ते तिथिमात्रान्ते वे" त्युक्तम्।

इयं च श्रवणद्वादशीबुधवासरयुक्तातिप्रशस्ता।

'श्रवणद्वादशीयोगे बुधवारो यदा भवेत्। श्रत्यन्तमहती नाम द्वादशी सा प्रकीतिता'॥

इति विष्णुधर्मोत्तरवचनात्।

भाद्रपदे सात्यन्तफलदा। तथा च स्कन्दपुरारो-

"मासि भाद्रपदे शुक्का द्वादशी श्रवणान्विता। महती द्वादशी ज्ञेया उपवासे महाफला॥ बुधश्रवणसंयुक्ता सा चैव द्वादशी भवेत्। श्रत्यन्तमहती तस्यां दत्तं भवति चाक्षयम्'॥ इति॥

# अत्र सङ्गमसानादि कर्त्तव्यम्।

"स्नानं जप्यं तथा दानं होमः श्राद्धं सुरार्चनम्। सर्वमक्षयपलदं तस्यां भृगुकुलोद्वहः॥ तस्मिन्दिने तु यः स्नातो यत्र कचन संगमे। स गङ्गास्नानजं राम फलं प्राप्नोत्यसंशयम्॥ श्रवणे संगमाः सर्वे परव्युष्टिप्रदाः सदा। विशेषादद्वादशीयुक्ते बुधयुक्ते विशेषतः॥

## इत्यादिविष्णुधर्मोत्तरेऽभिधानात्।

# इतरमहाद्वादशीस्वरूपं च ब्रह्मवैवर्तेऽभिहितम्—

"उन्मीलनी वञ्जली च त्रिस्पृशा पक्षवर्द्धनी। जया च विजया चैव जयन्ती पापनाशिनी॥ द्वादश्योऽष्टौ महापुर्याः सर्वपापापहा द्विज। तिथियोगेन जायन्ते चतस्त्रश्चापरास्तथा॥ नक्षत्रयोगात्प्रबलं पापं प्रशमयन्ति ताः। एकादशी तु संपूर्णा वर्द्धते पुनरेव साः

# तद्युक्ता द्वादशीत्यर्थः।

"उन्मीलनी भृगुश्रेष्ठ कथिता पापनाशिनी। द्वादश्यामुपवासस्तु द्वादश्यामेव पारणम् ॥ वञ्जुली नाम सा प्रोक्ता हत्यायुत्तिवनाशिनी। श्रक्णोदय श्राद्या स्यादद्वादशी सकलं दिनम्॥ श्रन्ते त्रयोदशी प्रातस्त्रिस्पृशा सा प्रकानिताः। श्राद्या एकादशी। श्रक्णोदये सुर्योदये। 'एकादशी द्वादशी च रात्रिगेषे त्रयोदशी। व्यहरूपुक् तदहोरात्र' मिति पद्मपुराखेऽहोरात्रे तिथित्रययोगस्योक्तत्वात्।

"कुहराके यदा वृद्धि प्रयाते पक्षवृद्धि। विहायकादशीं तत्र द्वादशीं समुपोषयेत्'॥

इदमुपवासद्वयासमधे द्वादशीफलाधिनं प्रति । श्रवणद्वादशीवत् ।

''पुष्यश्रवणपुष्याद्यरोहिणोसंयुतास्तथा। उपोषिताः समफला द्वादश्योऽष्टौ पृथकपृथक्''॥ इति॥

पुष्याद्यं पुनर्वसुः। समस्वर्गादिफलाः। न तु कश्चिदासां मिथो विशेष इत्यर्थः। तत्र तिथिप्रयुक्तासु न कोऽपि संदेहः। श्रवणद्वादशी निर्णीतैव।

नक्षत्रयोगप्रयुक्तेतरमहाद्वादशीत्रये स्योदयादारभ्य द्वितीय-तत्पर्यन्तमस्तमयपर्यन्तं वा योगस्य सस्त्रमपेक्षितम्। "प्रातः संकल्पयेद्विद्वानुग्वासत्रतादिक" मित्युप्रवाससंकल्पस्य स्योन् द्यानन्तरकालत्वेनोपवासस्य चाहोरात्रसाध्यत्वेन "योग्यस्य विहितः कालः" "कर्मणो यस्य यः कालः" "दिवा रात्रौ व्रतं यच्चे" त्यादि-सामान्यवचनेभ्यः। श्रवणरोहिणीयागवच्चाल्पकालस्यापीतरनक्षत्र-योगस्य प्राह्यत्वे प्रमाणाभावात्, "तिथिनक्षत्रयोयोग्ये" इत्यस्य-प्रकरणाच्छवणद्वादशीविषयत्वस्योक्तत्वात्,

'कृत्तिकादिभरएयन्तं तारा वा वारसप्तकम्। नैते संयोगमात्रेण पुनन्ति सकलां तिथिम्"॥

इति शङ्करगीतावचनविरोधाचा। सामान्यविषयत्वेऽपि तस्य रोहिणीश्रवणद्वादश्योरेघोपसंहारस्य युक्तत्वात्। तयोर्विशेषवचनात्। पारणं तु निर्णीतमेव। पताश्चाष्टाविप महाद्वादश्यः काम्या एव। नित्यत्वे प्रमाणा-भावात्। फलश्रवणाच्च। एवं ''एकादशीं भुक्तवा" इत्यस्य तु विषय उक्त एवेति नानेनापि नित्यत्वद्योतनम्।

#### यत्तु—

''न करिष्यन्ति ये लोके द्वादश्योऽष्टौ ममाज्ञया। तेषां यमपुरे वासो यावदाभूतसंद्ववम्"॥

इत्यकरणप्रत्यवायबोधकं पद्मपुराणनाम्ना केनचिह्निखतं वचनम्। तदतिवैष्णवय्रन्थेष्वप्यदर्शनादनाकरमेवेति।

त्रविभिन्ने विकेति स्वा द्वा स्वा श्वा ।

त्रिक्षे सम्त्रेव दिने तद्योगे नास्ति संशयः ॥

दिनद्वयेऽपिः तद्योगवती विद्याधिका यदि ।

एकादशीयुता। त्राह्या या तु शुद्धाधिका तथा ॥

उत्तरेव भवेद्युक्ता श्रवणेनोद्ये रवेः ।

सेव श्राह्यान्यथा-पूर्वेकादश्यामेव चेच्छुतिः ॥

न द्वादश्यां तदाप्युक्तं श्रवणद्वादशीवतम् ।

एकादशीं द्वादशीं च शक्तस्त्यवसेत्पृथक् ॥

प्रकान्तप्रकृतेकादश्यपवासोऽश्ममस्ततः ।

विष्णुपूजामेव कृत्वा द्वादश्यां भोजनं चरेत् ॥

पूर्वमेवाश्माः कामी द्वादशीमेव लङ्कयेत् ।

द्वयान्तेऽन्यतरान्ते वा तिथिमात्रान्त एव वा ॥

पारयेत्फलभारोऽत्र बुधे भादे विशेषतः ।

श्रन्यासु महतोष्वृक्षयुतासु द्वादशीषु तु ॥

दिने रात्रौ च तत्सत्त्वं मुख्यं केचिद्यदा कदा। अक्षयोगेऽपि पूज्यत्वं जयन्तीवत्त्रचक्षते॥ तिथियुक्तास्वसंदेहः काम्या अष्टाविप त्विमाः॥

इति संग्रहः।

इति श्रोरघुनाथवाजपेययाजिरुतौ श्रवणद्वादश्यादिनिर्ण्यः॥"

# ग्रथ त्रयोद्रया विशेषविवेचनम्।

श्रथ त्रयोद्श्यां कश्चिद्विशेषः। शनिवारादियुक्तायां कांचिच्छुक्तः त्रयोदशीमारभ्य संवत्सरं प्रतिपक्षत्रयोदशीषु शनिवारादियुक्तास्वेष चतुर्विशितिशुक्कत्रयोदशीषु वा कर्त्तव्यं यत्प्रदोषसमयशिवपूजानकः भोजनात्मकं प्रदोषव्रतं तत्र प्रदोषव्यापिनीं त्रयोदशी प्राह्या। प्रदोषश्च "त्रिमुहुर्त्तं प्रदोषः स्याद्रवावस्तं गते सतीं त्रयुक्तः। तत्रः शिवपूजनस्य प्रदोषकालत्वम्।

'ततस्तु लोहितें भानों स्नात्वा सनियमो वर्तीं। पूजास्थानें ततो गत्वा प्रदोषे शिवमर्चयेत्" ॥

इति स्कन्दपुराणे तद्वतविधावुक्तम्।

नक्तभोजनस्य प्रदोषकालत्वं नक्तवक्तिर्णये वश्यते । तत्रान्यतर-दिने प्रदोषव्याप्तौ तत्स्पर्शे वा सैव प्राह्या । दिनद्वये प्रदोषव्याप्तौ साम्येन तदेकदेशस्पर्शे बोत्तराः । "प्रातः संकल्पयेद्विद्वानुपवासन्वतादिक" मिति संकल्पकालमारभ्य सत्त्वात् ।

"सदैव तिथ्योरुभयोः प्रदोषव्यापिनी तिथिः। तत्रोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयत्रापि सा यतः" ॥

इचि जावालिवचनाचा।

वैषम्येण तदेकदेशस्पर्शे तदाधिक्यवती पूर्वापि प्राह्या। यदि देव रूजाभोजनपर्याप्तं तदाधिक्यम् िनो चेत्साम्यपक्षवदुत्तरैव। सायाह्यस्पगौणतत्कालव्याप्तरेपि लाभात्। सायाह्यस्य च गौर्णं तत्कालत्वं प्रदोषस्पर्शाभावे तत्र नक्तविधानादवगम्यते। तथा च स्कन्दपुराणे —

"प्रदोषव्यापिनी न स्यादिवा नक्तं विधीयते। श्रातमनो द्विगुणा छायाः मन्दीभवति। भारकरे॥ तन्नक्तं नक्तमित्याहुर्न नक्तं निश्चि भोजनम्। एवं ज्ञात्वा ततो विद्वान् सायाहे तु भुजिकियाम्॥ कुर्यात्रक्तवती नक्तफलं भवति निश्चितम्"॥ इति॥

तथा--

"मुहूर्तोनं दिनं नक्तं प्रवदन्ति मनीषिणः। नक्षत्रदर्शनाञ्चक्तमहं मन्ये गणाधिपण॥

• इति भविष्यत्पुरागेऽपि नक्षत्रदर्शनोध्वंकालस्य "श्रहं मन्ये" इत्युक्तया मुख्यत्वं पूर्वाद्धोक्तस्य च गौंणत्वमवगम्यते। दिनं नक्तं नक्तव्रतयोग्यमित्यर्थः। नक्षत्रदर्शनादित्यत्रोद्ध्वमित्यध्याहारः, प्राप्येति व्यब्लोपनिमित्ता वा पञ्चमी। श्रत एव च दिनद्वये प्रदोषस्पर्शामावे-ऽप्युक्तरैव। न चात्रैकभक्तादिवन्मुख्यकालेऽनुष्ठानम्। किन्तु गौणकाल एव। "सायाह्ने तु भुजिकिया" मिति वचनाक्तपूर्वस्य च पूजादेरप्यपकर्षेण तत्रैव कर्त्तव्यत्वात्।

गोवत्सद्वादशीवतेऽप्येवमेव निर्णयः। तत्रापि "नरो वा यदि वा नारी नक्तं संकल्प्य चेतसी" त्युपक्रमे "माषाद्वं कामतोऽश्लीया-द्वात्रौ विगतमत्सरः" इति चान्ते नक्तमोजनविधानात्, "प्रतीक्षेतागमं भक्तया गवां गोध्यानतत्परः" इति चचनाद्गोष्ठागतासु संध्यायां गोपूजाविधानात्। एवमेवंजातीयकेऽन्यत्रापि।

# ग्रथ वारणीविवेचनम् ।

पौर्णमास्यन्तचैत्रकृष्णत्रयोदशी शतभिषायुता वारुणी। तत्र गङ्गास्नानं महाफलम्। तथा च स्कन्दपुराणे—

"वारुणेन समायुक्ता मधौ रूष्णा त्रयोदशी। गङ्गायां यदि लभ्येत सूर्यग्रहशतः समा"॥ इति॥

सैव शनिवारयोगे महावारणी, शुभयोगयोगे महामहावारणी श्रिधिकफला च तथा च तथेव—

"शनिवारसमायुक्ता सा महावारणी स्मृता। गङ्गायां यदि लभ्येत कोटिस्यंग्रहेः समा॥ शुभयोगसमायुक्ता शनी शतिभेषा यदि। महामहेति विख्याता त्रिकाटिकुलमुद्धरेत्"॥ इति॥

यश्च त्रयोदश्यां क्षत्रियादीनां शतिभषायां च क्षीणां स्नान-निषेधो जाषालीय:—

"त्रयोदश्यां तृतीयायां दशम्यां च विशेषतः। शूद्रविद्शत्रियाः स्नानं नाचरेयुः कथञ्चन"॥ इति, "स्नानं कुर्वन्ति या नार्यश्चन्द्रे शतिभषां गते। सप्त जन्म भवेयुस्ता दुर्भगा विधवा धुवम्" इति च ।

स याद्रिच्छकदृष्टार्थस्नानविषयः। श्रत एव हेमाद्रौ वचनम्-

"भोगाय क्रियते यत्तु स्नानं याद्रच्छिकं नरैः। तित्रिषिद्धं दशस्यादौ नित्यनैमित्तिके न तु"॥ इति॥

श्रत्र च संध्याराज्यादाविष योगे गङ्गासानं कर्राव्यमेव!

## रात्रौ स्नाननिषेधस्य—

"दिवा रात्रौ च संध्यायां गङ्गायां च प्रसङ्गतः। स्नात्वाश्वमेधजं पुरायं गृहेऽप्युद्धृततज्ञलेः"॥

## इति ब्रह्माग्डपुरागी,

"सर्व एव शुभः कालः सर्वी देशस्तथा शुभः। सर्वी जनस्तथा पात्रं स्नानादी जाह्वीजले?"॥

इति भविष्यपुरागेः च सामान्यत एव प्रतिप्रसवातः। प्रसङ्ग-तश्चेत्यन्वयः। योऽपि महानिशायां स्नानादिनिषेधः, सोप्यत्र नः प्रवत्तते।

"महानिशा तु विश्वेया मध्यमं प्रहरद्वयम्। तत्र स्नानं न कर्त्तव्यं काम्यनैमित्तिकादृते"॥

### इति देवलवचनात्।

श्रत्र च वारुण्यादिशब्दैरेव तत्तनमासितथ्यादिसंग्रहेऽपि मासा-दिशब्दैर्वारुण्यादियोगसंग्रहेऽप्यधिकरणत्वेन मासादींनां तत्त-च्छब्दैनिमत्तत्वेन च तत्तद्योगस्य वारुण्यादिशब्दैरुल्लेखः स्नानादिसंकल्पवाक्येऽवश्यं कर्त्तव्यः।

"मासपक्षतिथीनां च निमित्तानां च सर्वशः। उल्लेखनमकुर्वाणो न तस्य फलभाग्भवेत्"॥ इतिवचनात्।

योगविशेषस्य वारुण्यादिसंश्वाकरणस्य संकल्पाद्युणियोगितवेनैव सार्थ्यक्याच्च। एवं दशहरायां दशयोगेषु केषांचित्किञ्चिद्योगाः विनाभावादेव लाभसंभवेऽपि तेन तेन रूपेण सर्वेषां निमित्तस्वात्सर्वेषां तेन तेन रूपेणोळ्लेखः कर्त्तब्यः।

# \* ग्रथ शिवरात्रिनिर्णयः \*

तस्याश्च स्वरुपं शिवरहस्येऽभिहितम्।
"तत्प्रभृत्यथ देवर्षे माघकृष्णचतुर्दशी।
शिवरात्रिः समाख्याता प्रियेयं त्रिपुरद्विषः" इति॥

तेन रात्रिशब्दस्य तिथिपरत्वाद्योगेन शिवव्रतयोग्यतिथिलाभा-दूख्या च तिद्वशेषलाभात्तत्रयोगरूढोऽयं शिवरात्रिशब्दः।

यस्तु क्वचिद्वतेऽपि केवलशिवरात्रिशब्दश्रयोगः। स लक्षण्या।
नवरात्रः दिशब्दवत्। श्रत एव प्राचुर्येण शिवरात्रिव्वतशब्द एव व्रते
प्रयुज्यते। तिथिविशेषसंज्ञाकरणप्रयोजनं च तेन शब्देन तां निर्दिश्य
तत्रोपवासपूजादिविधानं "शिवरात्रिमुपोषयेत्" "शिवरात्रिं च
पूजाजागरणैर्नये" दित्यादि। खर्ण्डत्वे पूर्वविद्धादिश्राह्यत्विमयमविधानं च "ज्ञयन्ती शिवरात्रिश्चे" त्यादिशिवरात्रिव्रतं चोपवासपूजाजागरणात्मकप्रधानसमुदायरूपम्।

"उपवासप्रभावेन बलादिप च जागरात्। शिवरात्रेस्तथा तस्यां लिङ्गस्यापि प्रपूजया॥ श्रक्षयान् लभते भोगाञ्छित्रसायुज्यमाप्नुयात्"।

इतिनागरखर्डीयेऽधिकारविधौ,

"स्वयं च लिङ्गमभ्यर्च्य सोपवासः सजागरः। अजानन्नपि, निःपापो निषादो गणतां गतः"॥

इति सहाखएडीये तदुन्नायके परकृत्यर्थवादे च त्रयाणामिप श्रवणात्। एवं सित यत्र केवलोपचासादिश्रवणं तत्रेतरद्णुपलक्षितं द्रष्टव्यम्। क्वित्त्वशक्तं प्रत्यजुकल्पत्वेनैकैकस्य द्वयोर्वा श्रवणम्।
"श्रथवा शिवरात्रिं च पूजाजागरणैर्नयेत्।
कश्चित्पुण्यविशेषेण व्रतहीनोऽपि यः पुमान्॥
जागरं कुरुते तत्र स रद्वसमतां वजेत्"।

### इत्यादिष्वथवादिशब्दश्रवणात्।

जन्माष्टमीव्रतवस्रोदमिष व्रतं नित्यं काम्यं।च। वीप्सादियुक्त-वाक्यात्फलश्रवणास्त्र। तद्वदेव च चतुर्दश्या रात्रिमात्रसत्त्वेऽपि त्रयोदशीवेघो भवत्येव। न तु तिथ्यन्तरवद्विवाभवेशस्यावश्यकता। श्रवापि रात्रावेव पूजादिविधान।त्।

"निशि भ्रमन्ति भूतानि शक्तयः श्रूलभृद्यतः। श्रतस्तस्यां चतुर्दश्यां सत्यां तत्पूजनं भवेत्"॥ इति॥

तत्र निशीथादूर्ध्वमण्यनुदर्ममानया त्रयोदश्या युक्ता चतुर्दशी निशीथायोगिन्यपि परेवोपोप्या।

"माघासिते भूतदिनं हि राजन् उपैति योगं यदि पञ्चदश्या॥ जयाप्रयुक्तां न तु जातु कुर्यात् शिवस्य रात्रि प्रियक्ति छन्नस्य"॥

## इति हेमाद्रिमाधवाद्यदाहृतषुराण्यवनात्।

दिनरात्र्युभययोगलाभाद्रात्रियोगस्यापि भूयसो लाभाश्च। जयया त्रयोदश्या प्रकर्षेण युक्ताभित्यभिधानात्पूर्वेद्युस्त्रयोदश्या भूयोरात्रिव्याप्तिप्रतीतेः। इतस्था पूर्वेद्युरेव निशीथयोगिनी, दिनद्वयेऽपि तादृशी, पूर्वेव प्राह्या।

"कुष्पाष्टमी स्कन्दषष्ठी शिवसात्रिक्षतुर्दशी। पता पूर्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्॥ जन्माष्टमी रोहिणी च शिवरात्रिस्तथैव च।
पूर्वविद्धेव कर्त्तव्या तिथिमान्ते च पारणम्॥
श्रावणी दुर्गनवमी तथा दूर्वाष्टमी च या।
पूर्वविद्धा तु कर्त्तव्या शिवरात्रिर्वलेदिनम्॥
जयन्तो शिवरात्रिश्च कार्ये भद्राजयान्विते।
माधकाल्गुनयोर्मध्ये या स्याच्छिवचतुर्दशी॥
श्रानङ्गेन समायुक्ता कर्त्तव्या सा सदा तिथिः'।
इत्यादिस्कन्दपुराणादिवचनेभ्यः।

तत्र सूर्यास्तमारभ्य सत्त्वे—

"श्रादित्यास्तमये काले श्रस्ति चेद्या चतुर्दशी। तद्रात्रिः शिवरात्रिः स्यात्सा भवेदुत्तमोत्तमा॥ त्रयोदशी यदा देवि दिनभुक्तिप्रमाणतः। जागरे शिवरात्रिः स्यात्रिशि पूर्णा चतुर्दशी॥ प्रदोषव्यापिनी प्राष्ट्या शिवरात्रिचतुर्दशी। रात्रौ जागरणं यस्मात्तस्मात्तां समुपोषयेत्"॥

इत्यादीनि कामिकशिवरहस्यादिवचनान्यप्युपोद्वलकानि। 'रात्रौ जागरणं यस्मा' दितिहेतुवशात्प्रदोषशब्दोऽपि रात्रिमात्रपरः। प्रदोषा-सत्त्वेऽपि रात्रिव्याप्तिमात्रभृयस्त्वे—

"माघमासस्य कृष्णायां चतुर्दश्यां सुरेश्वर । श्रहं यास्यामि भूपृष्ठे रात्री नैव दिवा कली ॥ लिङ्गेषु च समस्तेषु चरेषु स्थावरेषु च । संक्रमिष्याम्यसंदिग्धं वर्षपापविशुद्धये ॥ तस्माद्रात्री हि मे पूजां यः करिष्यति मानवः । मन्त्रैरेतैः सुरश्रेष्ठ विपापमा स भविष्यति ॥

निशि भ्रमन्ति भूतानि' इत्यादीनि नागरखएडादिवचनान्युपो-द्वलकानि। त्रत्र दिनद्वये निशीथयोगे परेद्युः । प्रदोषनिशीथोभयव्याप्ति-लाभात्।

"संकल्पकालमारभ्य स्तरवादहोरात्रोभययोगाच परैवोपोष्या" इति माधवः। हितिथितस्वेऽप्येवमेव। तत्रैतावती पूर्वविद्धाग्रहणे उपपत्तिः।

"श्रद्धरात्रात्पुरस्ताचेज्ञयायोगो यदाः भवेत्। पूर्वविद्धैव कर्तव्या शिवरात्रिः शिवप्रियः"॥

इति पद्मपुराणवचनमीदृश एव विषये पूर्वाविधानार्थम्। अन्ततः सर्वाण्यपि पूर्वविद्धाविधायकानि प्रागुक्तानि।

"महतामिप पापानां दृष्टा वे निष्कृतिः पुरा। न दृष्टा कुर्वतां पुंसां कुहूयुक्तां तिथि त्विमाम्"॥

इति स्कन्दपुराणीयामावास्यायुक्तानिषेधश्चैतादृश एव विषये सार्थकः। पूर्वस्या एव निशीथव्याप्तौ पूर्वाग्रहणस्य—

"माघकृष्णचतुर्वश्यामादिदेवो महानिशि। शिवलिङ्गतयोद्भृतः कोटिसूर्यसमप्रभः॥ तत्कालव्यापिनी प्राह्याः शिवरात्रिवते तिथिः। श्रार्वरात्राद्धश्रोधं युक्ता यत्र चतुर्वशी॥ तित्तिथावेव कुर्वीत शिवरात्रिवतं वती। श्रार्वरात्रयुता यत्र माघकृष्णचतुर्वशी॥ शिवरात्रिवतं तत्र सोऽश्वमेधफलं लमेत्। पूर्वेद्युरपरेद्युवां महानिशिः चतुर्वशीः॥ व्याप्ता सा दृश्यते यस्यां तस्यां कुर्याद् वतं नरः"।

इत्यादिनारदीयेशानसंहितादिवचनैरेवोत्तरस्या एव तद्व्या-प्तावुत्तरात्रहण्स्येव सिद्धत्वात्। न च तत्र निशीथव्याप्तिवचनैः पूर्वस्या इव प्रदोषव्याप्तिवचनै-रुत्तरस्या श्रिप प्राप्तौ पूर्वानियमार्थत्वेन तद्विधयोऽर्थवन्त एवेति वाच्यम्। "रात्रौ जागरणं यस्मा" दितिहेतुनिर्देशवशात्समस्तरात्रि-व्याप्तेर्वा विवक्षयेव तत्र प्रदोपव्याप्त्यभिधानात्। निशीधरात्र्योरिव प्रदोषस्य लिङ्गप्रादुर्भावपूजाकालत्वयोरभावात्तत्स्वरूपस्याविविक्षि-तत्वात्। महानिशापि "महानिशाः द्वे घटिके रात्रेर्मध्यमयामयो" रिति देवलोक्तेरर्द्धरात्ररूपैव।

किंच, "श्रद्धरात्रात्पुरस्ता" दितिवचने "पूर्वविद्धैव" इत्युत्तरिवद्धानिवर्त्तकादेवकारादुत्तरिवद्धायाः प्रसक्तिर्गम्यते। सा चोभयत्र निशीथयोग एवः संभवति। न तु पूर्वत्रैव तस्मिन्ः। एवं निषेधवशादिष।

यदापि "पूर्वविद्धैव" इत्येवकारः "आग्नेग्येव मनोता कार्या" इतिवत् न तु न कार्येत्येवमर्थकः। तदापि पूर्वस्था अकर्त्तव्यत्व- प्रसक्तिरप्युभयत्र निशीथयोग एव। उत्तरस्या दिनरात्रियोगादि- बहुगुणलाभादिति स एव तस्य विषयः।

किंच सर्वत्रापि पूर्वोत्तरविद्धानियमः कालव्याप्तिशास्त्रानिर्णेय-विषय एवेत्युक्तम्। तेनात्र दिनद्वये निशोधायोगे "माघासिते" इति वचनेनोत्तरस्या विधानात्परिशेषादुभयदिननिशीधयोगविषयतेव पूर्वविद्धानियमविधेर्युक्तेति।

यच प्रतिमासकृष्णचतुर्दशीषु —

"आदौ मार्गशिरे मासि दीपोत्सवदिनेऽपि वा। गृह्णीयान्माघमासे वा द्वादशैवमुपोषयेत्"॥

इत्यादिस्कन्दपुराणादिवचनैः पूजोपवासजागरणात्मकमेव काम्यशिवरात्रिव्रतं विहितम्। तस्यापि प्रतियामं पूजाया जागरणस्य च विश्वानात्सकलरात्रिसाध्यत्वाद्वहुरात्रिव्यापिन्यामनुष्ठानमुचितमिति । तत्राप्ययमेव निर्णयः पर्यवस्यति ।

#### रात्रिव्याप्तिसाम्ये तु-

"रुद्रवतेषु सर्वेषु कर्त्तव्या संमुखी तिथिः। अन्येषु व्रतकल्पेषु यथोदिष्टामुपावसेत्"॥

इति ब्रह्मवैवर्त्तवचनात्पूर्वस्यामनुष्ठानम्। येषाँ मते प्रदोष-व्याप्तिरिप् निर्णायिका, तेषामुत्तरस्यामिति।

श्रस्याश्च रिवभौमान्यतरवारयोगे शिवयोगयोगे च प्रशस्ततरत्यं प्रशस्ततमत्वं च स्कन्दपुराणे दशितम्—

"माधकुण्णचतुर्दश्यां रिववारो यदा भवेत्। भौमो वाथ भवेद्देवि कर्त्तव्यं व्रतमुत्तमम्। शिवयोगस्य योगे च तद्भवेदुत्तमोत्तमम्'॥ इति॥

#### तथा-

"त्रयोदशी कलाप्येका मध्ये चैव चतुर्दशी। अन्ते चैव सिनीवाली त्रिस्पृश्यां शिवमर्चयेत्"॥

#### इति वचनास्त्रिस्पृशापि प्रशस्ता।

पारणं चैतद्वतसम्बन्ध स्कन्दपुराणे एव तिथ्यन्ते तिथिमध्ये च विहितम्।

"कृष्णाष्टमी स्कन्दषष्ठी शिवरात्रिचतुर्दशी।

एताः पूर्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारणं भवेत्"॥ इति॥

"उपोषणं चतुर्दश्यां चतुर्दश्यां च पारणम्।

कृतैः सुकृतलक्षेश्च लभ्यते वाथवा न वा॥

ब्रह्मा स्वयं चतुर्वक्तैः पञ्चवक्त्रैस्तथा ह्यहम्।

शिक्ये शिक्ये फलं तस्य वक्तुं शको न पार्वति॥

ब्रह्माण्डोदरमध्ये तु यानि तीर्थानि सन्ति वै। संस्थितानि भवन्तीह भूतायां पारणे कृते"॥ इति च॥

तत्र-

"सा त्वस्तमयपर्यन्तव्यापिनी चेत्परेऽहिन । दिवैव पारणं कुर्यात्पारणाञ्चेव दोषभाक्" ॥

इति शिवरात्रिप्रकरणपठितकालादर्शादि लिखितवचनात् "श्रन्यति-ध्यागमो रात्रा" वित्यादिपूर्वलिखितसामान्यवचनाच्च तिथ्यन्तं प्रतीक्ष्य दिवा पारणस्य कर्तुं शक्यत्वे तिथ्यन्ते, नो चेन्तिथिमध्य एवेति ब्यवस्था।

माधवेन तु "यामत्रयोर्द्धगामिन्याम्" इतिवचनाजुसाराद्व्य-वस्थोका। सा मूलादर्शनान्नाद्वते" त्युकम्।

# अथ शिवरात्रिवतपद्धतिः।

शिवरात्रिवतानुष्ठानप्रकारश्च यद्यपि पुराणभेदेन नानाविधोऽस्ति। तथापि शिवरहस्यादिसम्वादी संक्षिप्तस्तावत्प्रदर्शते।

"विना भस्मित्रिपुर्ण्ड्रेस विना रुद्धाक्षमालया। प्रितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फलपदः॥ तस्मान्मृदापि कर्तब्यं ललाटे च त्रिपुर्ण्डकम्"

इति लिङ्गपुराणाद्धृतित्रपुग्ड्र रुद्राक्षो जन्माष्टमीवतवत्कालोक्लेख-पर्यन्तं विधाय शिवप्रीतिकामः—

"शिवरात्रिवतं होतत्करिष्येऽहं महाफलम् । निविद्यमस्तु मे चात्र त्वत्प्रसादाज्ञगत्पने॥ चतुर्दश्यां निराहारो भूत्वा शम्भो परेऽहिन । भोक्ष्येऽहं भुक्तिमुक्त्यर्थं शरणं मे भवेश्वरः ॥

इति पिठत्वा जलमुत्स्जेत्। ततो नित्यकृत्यं विधाय रात्रौ प्रथमप्रहरे श्रद्य शिवपूजां करिष्य इति संकल्प्य पूर्वप्रतिष्ठित एव लिङ्गेऽप्रतिष्ठिते वा पूर्ववत्तदानीमेव प्राणप्रतिष्ठां विधाय पार्थिवलिङ्ग-पूजाप्रकारेण भूतशुद्ध्यादिपूर्वकं पञ्चाक्षरादिमूलमन्त्रेण वैदिकमन्त्रेण पौराणमन्त्रेः प्रणवादिचतुर्थीनमोऽन्तशिवनामा वा श्रावाहनादिपूर्वी-कोपचारैः पूजयेत्।

तत्रविशेष:—ॐ होँ ईशानाय नम इति प्रथमप्रहरे दुग्धेनः स्निपनम्।

"शिवरात्रिवतं देव पूजाजपपरायणः। करोमि विधिवद्तं गृहाणाध्यं महेश्वर"॥

इत्यर्ध्यदानं च। ततस्तन्मन्त्रजपेन तत्कथाश्रवणादिभिर्वा जागरणम्।

"तद्ध्यानं तज्जपः स्नानं तत्कथाश्रवणादिकम्। उपवासकृतां होते गुणाः प्रोक्ता मनीषिभिः"॥

#### इति सामान्यवचनात्।

द्वितीयप्रहरे—ॐ हों श्रघोराय नम इति द्धा स्नपनम्। "नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। शिवरात्रो ददाम्यद्ये प्रसीद् उमया सह"॥

### इति चार्घ्यदानम्।

तृतीये — ॐ हों वामदेवाय नम इति घृतेन स्नपनम्।
"दुःखदारिद्रयशोकेन दग्धोऽहं पार्वतीपते।
शिवरात्री ददाम्यर्घमुमाकान्त गृहाण मे"॥

## इत्यर्घ्यदानम्।

चतुर्थे—ॐ सद्योजाताय नम इति मधुना स्नपनम्।

"मया कृतान्यनेकानि पापानि हर शङ्कर। शिवरात्रौ ददाम्यर्घमुमाकान्त गृहाण मे॥

# इत्यर्घदानम्।

एवं मूलमन्त्रजपादिना रात्रिमितवाद्य प्रभाते—
"त्रिविद्येन व्रतं देव त्वत्प्रसादात्समापितम्।
क्षमस्व जगतां नाथ त्रैलोक्याधिपते हर॥
यन्मयाद्य कृतं पुर्यं तदुद्रस्य निवेदितम्।
त्वत्प्रसादान्महादेव व्रतमद्य समर्पितम्॥
प्रसन्नो भव मे श्रीमन् सद्गतिः प्रतिपाद्यताम्।
त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽस्मि न संशयः'॥

## इति व्रतं समर्पयेत्।

परदिने यथाशक्ति ब्राह्मणान् भोजयित्वा—

"संसारक्षेशदग्धस्य व्रतेनानेन शङ्कर। प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव"॥

इति प्रार्थ्य बन्धुभिः सह पारणं कुर्यादिति।

एतस्योद्यापनं प्रतिमासिशवरात्रिव्रतप्रकारस्तदुद्यापनिविधिश्च व्रतकार्गडेषु द्रष्टव्यः।

#### यदा तु-

"श्रायुष्मान्वलवान् श्रीमान् पुत्रवान्धनवान्सुखी। वरिमष्टं लभेलिङ्गं पार्थिवं यः समर्चयेत्॥

तस्मान्तु पार्थिवं लिङ्गं श्रेयं सर्वार्थसाधकम्।

मृद्धस्मगोशकृतिपण्डं ताम्रकांस्यमयं तथा ॥

कृत्वा लिङ्गं सकृतपूज्य वसेत्कलपायुतं दिवि।

वार्श्व वित्तप्रदं लिङ्गं स्फाटिकं सर्वकामदम् ॥

नर्मदागिरिजं श्रेष्ठमन्यद्पि हिं। लिङ्गवत्।

कृत्वा पूज्य विप्रेन्द्र लप्स्यसे चेहितं फलम्"॥

इत्यादिनन्दिभविष्यपुराणादिवचनवशात्पाधिवलिङ्गे शिवपूजा क्रियते।

#### तदा-

"मृदाहरणसंघट्टप्रतिष्ठाह्यानमेव च। स्नपनं पूजनं चैव विसर्जनमतः परम्॥ हरो महेश्वरश्चैव ग्रूलपाणिः पिनाकधृक्।' पशुपतिः शिवश्चैच महादेव इति क्रमात्"॥

इतिदेवीपुराणवचनान्मृदाहरणादयः सप्त पदार्थाः प्रणवादि-चतुर्थीनमोऽन्तहरादिनामभिः सप्तभिः कर्त्तव्याः।

### श्रन्ये तूपचाराः —

"गोभूहिरणयवस्त्रादिबलिपुष्पिनवेदने। श्रेयो नमः शिवायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः॥ सर्वमन्त्राधिकश्चायमोङ्काराद्यः षडक्षरः"।

इति नन्दिपुराणवचनात् ॐ नमः शिवायेत्यनेन।

"तिल्किः पूजयेन्मन्त्रेः सर्वदेवान्पृथक्पृथक् । ध्यात्वा प्रणवपूर्वं तु तन्नाम्ना सुसमाहितः'॥

इतिवचनाद्वैदिकेनागमिकेन वा मन्त्रेण येन केनचिष्ठामा वा।

-

्तश्चायमनुष्ठाने विशेषः। ॐ हराय नमः इति मृदमाहत्य कशकी-टाद्यपनयनेन शोधितायां तस्यां शुचिजलप्रक्षेपेण ॐ महेश्वराय नम इति संघट्टनं कृत्वा तेन पिएडेन—

'श्रक्षाद्रव्पपरिमाणं न लिङ्गं कुत्रचित्ररः। कुर्वीताङ्गुष्ठतो हस्वं न कदाचित्समाचरेत्'॥

इति वचनादशीतिरिक्तकामितादक्षादिधकपरिमाणमङ्गुष्ठाधिकोच्चत्वं च लिङ्गं कृत्वा ॐ शूलपाणये नमः, शिव इह सुप्रतिष्ठो भवेति प्रतिष्ठाप्य--

"ध्यायेत्रित्यं महेशं रजतिशिरिनिमं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरामीतिहस्तं प्रसन्नम् ॥ पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैज्यीव्रकृति वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखलभयहरं पञ्चवकतं त्रिनेत्रम्"॥

इति ध्यात्वा, ॐ पिनाकधृषे नमः, शिव इहागच्छेत्यावाहनं कृत्वा, ॐ पशुपतये नम इति शुद्धादकेन संस्नाण्यान्यांश्च सर्वान्स्नपन-पूर्वभाविनस्तदुतरभाविनश्च पाद्याध्यं वस्त्रगन्धादीनुपचारान् शिवाय नम इति विसर्जनपर्यन्तान्कुर्यात्।

#### ततो-

"मूर्त्तयोऽष्टो शिवस्येताः पूर्वादिक्रमयोगतः। श्राग्नेय्यन्ताः प्रपूज्यास्तु वेद्यां लिङ्गं शिवं यजेत्"॥

इति भविष्यपुराणोक्तमप्रमूर्त्तिपूजनं "न प्रचीमप्रतः शम्भो"रिति रुद्रयामले निषेधाद् "देवाग्रे स्वस्य चाप्यग्रे प्राची प्रोका
गुरुक्रमें" रित्यागिमिकीं प्राचीमनादृत्य प्राच्येशान्यादिक्रमेणाग्नेयीपर्यन्तं वामावर्त्तेन कुर्यात्। ॐ शर्वाय क्षितिमूर्त्तये नमः,
ॐ भवाय जलमूर्त्तये नमः, ॐ रुद्रायाग्निमूर्त्तये नमः, ॐ उप्राय
वायुमूर्त्तये नमः, ॐ भीमायाकाशमूर्त्तये नमः, ॐ पशुपतये

यजमानमूर्त्तये नमः, ॐ महादेवाय सोममूर्त्तये नमः, ॐ ईशानाय सूर्यमूर्त्तये नमः इति । ततस्तोत्रादिना स्तुत्वा नमस्कृत्य ॐ महादेवाय नम इति विसर्जयेदिति।

शिवपूजायां च बिल्वपत्राणि धुत्तूरपुष्पाणि चातिफलदानि।

'धुत्तरकैस्तु यो लिङ्गं सकृत्यूजयते नरः। सङ्गोलक्षफलं प्राप्य शिवलोके महीयते॥ बिल्वपत्रेरखराडेश्च यो लिङ्गं पूजयेत्सकृत्। सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते॥ सर्वकामप्रदं बिल्वं दारिद्रयस्य विनाशनम्। बिल्वपत्रात्परं नास्ति येन तुष्यति शङ्करः॥ शुष्कारयपि च पत्राणि श्रीवृक्षस्य सदैव हिः।

इत्यादिभविष्यस्कान्दादिवचनात्।

यच शिवायं समर्पितं पुष्पनैवेद्यादि तत्प्रसादरूपेण विष्णुनिवे-दितवत् स्वयं नोपयोज्यम्। "स्पृष्ट्या रुद्रस्य निर्माल्यं सवासा श्राप्लुतः शुचि" रिति कालिकापुराणे,

"अग्राह्यं शिवनैवेद्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम्। शालग्रामशिलास्पर्शात्सर्वं याति पवित्रताम्"॥

इति परिशिष्टे,

"दत्त्वा नैवेद्यवस्त्रादि नाददीत कदाचन। त्यक्तं यिच्छवमुद्दिश्य तदादाने न तत्कलम्"॥ इति च भविष्ये निषेधात्,

"निर्माल्यं यो हि मद्भक्त्या।शिरसा धारियण्यति। अशुचिभिन्नमर्यादो नरः पापसमन्वितः॥ नरके पच्यते घोरे तिर्यग्योनौ च संभवेत्। ब्रह्महापि शुचिर्भूत्वा निर्मालयं यस्तु धारयेत्॥ तस्य पापं महच्छीद्र' नाशियण्ये महाद्यतः॥ इति स्कन्दपुराणवचनादशुचिना तन्न प्राह्मम्।

किन्तु स्नानादिना शुचिनेति स्मार्तः। अपनीतं तस्र ग्राह्यमिति श्रीदत्तः। शिवदीक्षारिहतैज्योतिर्लिङ्गातिरिक्तस्य वा न ग्राह्यमिति शैवा इत्यलं प्रसङ्गागतेन।

त्रयोदश्या त्रियामार्झादूर्ध्वमप्यनुवृत्तया।
युक्ता निशीथायोगेऽिष परा शिवचतुर्दशी॥
पूर्वेद्युरेव तद्युक्ताहर्झ्येऽिष तथाविधा।
भूयो रात्रिजयायोगलाभात्पूर्वेव संमता॥
दिनद्वयेऽप्यर्द्धरात्रे वर्त्तमाना परा शुभा।
प्रदोषे च निशीथे च वृत्तेरिति तु माधवः॥
रविभौमान्यतरयुक्शिवयोगयुता तथा।
उदितातिप्रशस्तेयं प्रतिमासासिता तु सा॥
बहुरात्रियुता ब्राह्या साम्ये पूर्वेव संमता।
यदि प्रतीक्ष्यतिथ्यन्तं दिवा शक्यं तु पारणम्॥
तदा तिथ्यन्त पव स्यान्न चेत्तन्मध्य पव तत्।

### इति संग्रहः।

इति श्रीमीमांसकसम्राट्स्थपतिरघुनाथवाजपेययाजिकतौ शिवरात्रिनिर्णयः।

# ग्रथेकमक्ततिथिविवेचनम्।

अधैकभक्तादिषु तिथिनिर्णयः। यद्यपि कर्मकालव्याप्तियुग्म-वचनाम्यां तत्तिद्विशेषवचनैश्चोपवासे यो प्राह्यतिथिनिर्णयः कृतस्तेनैवैकभक्तादिष्वपि सं कृतप्राय एवं। तथापि तत्तत्कालपरिच्छेद-पूर्वकं तत्र तत्र किश्चिद्विशेषाभिधित्सया सं एवं योज्यते। तत्रैकमुक्तशब्दादेकमक्तशब्देऽपि मक्तशब्देन तत्साध्यमोजनलक्ष-णात एकं द्वितीयमोजनाभावसहकृतभोजनमेकभक्तवतस्वरूपम् । तद्पि च नक्तव्यपदेशात्ततो भिन्नं दिवैव । तस्य चाहर्भागविशेषः कालत्वेन धर्मविशेषश्च स्वरूपकथनव्याजेन स्कन्दपुरागेऽभिहितः ।

A ...

"दिनार्द्धसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्। एकभक्तमिति प्रोक्तमतस्तत्स्यादिवैव हि"॥ इति॥

"नियमेन" इत्यस्य त पुरुषार्थनियमप्राप्तद्वितीयमोजनिवृत्तिरर्थः। यौगिकैकमुक्तनामधेयादेव तल्लामात्। व्रतपर्यायस्य नियमशब्दस्य तदनभिधायित्वाचा। नापि व्रतसामान्याङ्गत्वेन विहिता व्रक्षचर्यादयः। सामान्यविधिनैव तल्लाभात्।

### किन्तु-

"श्रष्टो ग्रासा मुनेर्भक्ष्याः षोडशारण्यवासिनः। द्वात्रिंशत्तु गृहस्थस्य ह्यमात्रं ब्रह्मचारिणः॥ वक्त्रप्रमाणिएउश्च ग्रसेदेकैकशः पुनः"।

इति व्यासोक्तनित्यभोजनगोचरतत्तदाश्रमश्राससंख्यामध्ये—

"दिनार्द्धसमयेऽतीते भुज्यते नियमेन यत्। एकभक्तं तु तत्प्रोक्तं न्यूनं ग्रासत्रयेण तु"॥

इति देवलोकां ग्रासत्रयन्यूनता।

देवलवचने त्वगत्या सामान्यनियमानुवादः। श्रतस्तदिति समाख्यानव्यपदेशप्राप्तां रात्रिभोजननिवृत्ति हेतुत्वेन परामृश्य सूर्यास्तमयपर्यन्तगौणकालविधिः।

मुख्यकालस्त्वस्य "मध्याह्रव्यापिनीं ग्राह्या एकभक्ते सदा तिथि' रिति पद्मपुराणवचनात्, "कर्मणो यस्य यः काल" इति सामान्य-शास्त्रसंवादिनो मध्याहः। सोऽपि न संपूर्णः। किन्तु "दिनार्छ-समयेऽतीते" इति वचनात्तदुत्तरभागः।

मध्याहश्च पूर्वाह्ममध्याहपराह्मेश्रेघा विभक्तस्य दिनस्य पञ्चमुह्त्तीत्मको द्वितीयभाग एव ब्राह्मः। पूर्वोत्तरभागद्वयापेक्षया मध्यमस्यैव मध्यशब्दाच्छीवं प्रतीतेः। "पूर्वाह्ममध्याह्मपराह्मसायाह्मेश्च-तुर्घाविभक्तस्य तु द्वितीयो भागः प्रातःसङ्गवमध्याह्मपराह्मसायाह्मेश्च-पञ्चाधाविभक्तस्य तृतीयभागो वा विलिम्बतप्रतीतिक इति सः न ब्राह्मः" इति हेमाद्रिः।

तद्युक्तम्। सर्वेष्वेव मध्याह्मसंशब्दनेष्वनेन न्यायेन त्रेघावि-भक्तदिनभागस्यैव प्रहणप्रसङ्गे विधान्तरिदनभागतत्संशाकरणस्या-नर्धक्यप्रसङ्गात्। संशाकरणस्य कार्यविनियोगार्थत्वात्। उत्तौ च "पूर्वाह्नो वै देवानां मध्यंदिनो मनुष्याणामपराह्नः पितृ्णा" मिति-वश्चतुर्द्वापञ्चधाविभागावपि गोभिलपराशराभ्याम्—

"पूर्वाहः प्रहरं सार्द्धं मध्याहः प्रहरं तथा। श्रातृतीयाद्पराहः सायाहश्च ततः परम्"॥ इति, "लेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहूर्त्तगते रवौ । प्रातस्तु स स्मृतः कालो मागश्चाह स पश्चमः ॥ सङ्गविश्वमुहूर्त्तस्तु मध्याहस्तत्समः स्मृतः। ततस्त्रयो मुहूर्त्तास्तु श्रपराहोऽभिधीयते॥ पश्चमो दिनभागो यः स सायाह इति स्मृतः। यद्यदेतेषु विहितं तत्तत्कार्यं विज्ञानताः॥ इति च ।

-

तेन पश्चधाविभागे सार्द्धमुह्त्तांत्मकश्चतुर्द्धाविभागे किश्चिद्दन-मुह्त्तंद्धयात्मकस्त्रेवाविभागे सार्द्धमुह्त्तंद्धयात्मकः सर्वोऽप्यावर्त्तनो-परि। ततो मध्यह्वात्तरभाग एकभक्तस्य मुख्यः कालः। तदुत्तरोऽस्त-मयाविधः कालो गौणः।

पवं सित यदान्यतरैव मध्याह्रोत्तरव्यापिनी तदा तस्यामेव तत्कार्यम्। सामान्यविशेषशास्त्राभ्याम्। विशेषशास्त्रे च मध्याह्रशब्द उक्ततदेकदेशपरो ग्रामो दग्ध इतिवत्। दिनद्वयेऽपि तद्व्याप्तौ तद्दश्रों साम्येन तदेकदेशव्याप्तौ च पूर्वेव मुख्यकालः। सम्बन्धा-विशेषेऽपि गौणकालव्याप्तराधिक्यात्। मुख्यकालास्पर्शेऽपि चैकमुकानुष्ठानं मुख्यकाल एव।

'तिथ्यादिखु भवेद्यावान् हासो वृद्धिः परेऽहिन। तावान् ग्राह्यः स पूर्वेद्युरदृष्टोऽपि स्वकर्मिणः॥

इति हेमाद्यादिघृतवचनात्। शास्त्रतस्तत्र तिस्थिसस्वात्।
पतदर्थमेव हीदं वचनमुद्रयास्तमयमात्रसस्वेन साकल्यवचनं च।
पूर्वेद्यः पूर्वतिथ्यादिषु। स्वकर्मण्युत्तरितथ्यादिप्रयुक्तकर्मानुष्ठानिनिन्
मित्तम्। हासवृद्धिसाम्यानि च सर्वत्र षष्टिघटिकापेक्षया। न तु
पूर्वतिथ्याद्यपेक्षया। त्रिंशचतुर्विंशत्यष्टादशद्वादशघटिकादिक्रमेण
स्योदयोत्तरं तिथीनां सत्त्वे चतुःपञ्चाशद्विकाव्यापित्वेन तिथीनां
परस्परं साम्येऽप्युत्तरोत्तरहासव्यवहारात्।

वृद्धिप्रक्षेपस्तु यत्र नकादौ दिनद्वयेऽपि कर्मकालव्याप्तावुत्तरिथे-र्प्राह्यत्वम् । तत्र कर्मतिथेः पूर्वदिने कर्मकालासस्वसंपादनेन तदुपोद्वलनार्थः ।

"तिथेः परस्या घटिकास्तु याः स्यु—
न्यू नास्तथेवाभ्यधिकाश्च तासाम्।

श्रद्धं वियोज्यं च तथा प्रयोज्यं हासे च वृद्धौ प्रथमे दिने तत्"॥

इति लौगाक्ष्युक्तो हासवृध्यर्द्धप्रक्षेपस्तूपसंहारादिष्ट्युपयोगिसन्धि-निर्णयार्थः।

ननु दिनद्वयमध्याह्रव्यप्त्यादिषु युग्मवाक्यात्किमिति निर्णयो न क्रियते। "द्वितीयादिकयुग्मानां पूज्यता नियमादिषु" इति वचना-देकभक्तेऽपि तत्प्रवृत्तेः।

उच्यते। यथा मध्याहादेमुं ख्यकालस्य विधानं तत्कालेऽनुष्ठा-नार्थं संदेहे तत्कालब्यात्या निर्णयार्थं च। तथा "अतस्तत्स्यादिवेच ही"ति गौणकालविधानमपि। अनुष्ठानमात्रोपयोगिनो गौणकालस्य "स्वकालादुत्तरः कालो गौणः पूर्वस्य कर्मणः" इति सामान्यवचना-देव लाभसंभवात्।

तेन यत्रे?शं विशेषतो गौणकालविधानम्।तत्र गौणकालव्याह्यापि
मुख्यकालव्याह्येच तिथिनिर्णेतव्या, न तु युग्मवाक्यात्। तेन
दिनद्वये मुख्यकालव्याप्तौ युग्मवाक्यात्त्रिर्णयाभिधानं हेम.द्रेरयुक्तम्।
केन च विशेषेणात्रैव युग्मवाक्यान्त्रिर्णयकरणम्। श्रस्पर्शेकदेशसमव्याह्योस्तुशगौणकालव्याह्या तदिति न जनीमः। वैषम्येण मुख्यकालेकदेशव्याप्तौ त्वधिकतद्व्यापिनी श्राद्धा।

यस्वन्याङ्गमेकभक्तं न तत्तत्कालव्याह्या निर्णीतायां तिथौ कर्त्तव्यम्। किन्तु प्रधाने निर्णीतायाम्। मध्याह्रस्य च प्रधानेन व्याप्तौ गौणकाल एव तत्कर्तव्यम्। श्रङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यादिति न्यायात्।

यत्तूपवासप्रतिनिधिभूतं तदुपवासयोग्यतिथौ मध्याह एव च कर्त्तव्यम्। प्रतिनिधित्वात्, "तिथिर्यथोपवासे स्यादेकभक्तेऽपि सा तथे" ति सुमन्तुवचनाञ्च। इदं हि वचनं परिशेषादुपबास-अतिनिध्येकभक्तविषयमेवेति।

### अथ नक्तव्रतिथिविवेचनम्।

नक्तवतस्य तु दिवाभोजनाभावविशिष्टरात्रिभोजनात्मकस्य अदोषो मुख्यः कालः। "प्रदोषव्यापिनी श्राह्या तिथिर्नकवते सदे"ति वत्सवचनात्।

भोजनरूपत्वं च तस्य भोजनघितौकभक्तोपद्यासायााच-तादिक्तिः प्राजापत्यादिषु भूयसः साहचर्यात्प्रायिकप्रतीतिकम्। न तु शब्दार्थः। योगेन नक्तकालसाध्यत्वमात्रप्रतीतेः। तदंशे कृष्टिकल्पनायां च प्रमाणाभावात्।

श्रत एव कवित्, "नक्ताशीव" इति स्पष्टमभिधीयते। श्रतश्च माधवाद्युकं नवरात्रव्रतस्य नक्तव्रतत्वं मुख्यं गौणं यौगिकं वेति विकल्पपूर्वकं यत्केनचिद्दृषितं भोजनरूपमेव मुख्यं नक्तव्रतमिति भ्रमेण। वत्रप्रायिकप्रतीतिके शक्तिभ्रान्त्या।

मंदोषश्च स्योस्तोत्तरित्तहरूकेत्मकः। "त्रिमुहर्त्तः प्रदोषः स्याद्धानावस्तं गते सति।। मत्तं तत्र त कर्त्तव्यसिति शास्त्रिविनश्चयः'॥

इति ब्यासवचनात्। यस्तु द्विगुण्च्छायातिक्रमोपलक्षिती विज्ञान्त्यमुद्वर्ती—

"यदा तु द्विगुणां छ।यां कुर्वस्तपति मास्करः। तत्र नक्तं विजानीयाश्च सक्तं निशि भोजनम्"॥

इति सौरधर्मादिषु नक्तवतकालत्वेनोकः। सोऽनुकल्पः— "मुहुत्तौनं दिनं नक्तं प्रयद्गित मनीषिणः। नक्षत्रदर्शनात्रक्तमहं मन्ये गणाधिप"॥ इति भविष्यत्पुरागे नक्षत्रदर्शनोत्तरप्रदोषभागस्य शिवेनाहं मन्य इति स्वाभिमतत्वेन तस्य च परमतत्वेनाभिधानात्। तद्वाक्यस्यापि चाप्रसक्तनिषेधायागेन प्रदोषमुषजीव्येव प्रवृत्तेः।

श्रन्तिममुहुर्त्तपूर्वभाव्यपि मुहुर्त्तद्वयं गौषातरः कालः।

"प्रदोषव्यापिनी यत्र त्रिमुहूर्त्ता दिवा यदि। तदा नक्तवतं कुर्यात्स्वाध्यायस्य निषेधवत्'॥

इति कूर्मपुराणे तस्यापि नक्तकालत्वेनाभिधानात्। प्रदोषतुख्यत्वे-नाभिधानेऽपि च तस्य गौणत्वमेव। पूर्वोक्तयुक्तेः।

मुख्यकालेऽपि त्रिमुहूर्त्तात्मके आद्यमहूर्त्तद्वयं मुख्यतरम्। "निशा नक्तं तु विशेयं यामार्द्धे प्रथमे सदे" ति स्मृत्यन्तरात्।

एवं नक्षत्रदर्शनानन्तरप्रदोषभागस्य नक्तवतकालत्वे स्थिते—

"चत्वारीमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत्। आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थकम्'॥

इति निषेधेऽपि संध्या नक्षत्रदर्शनपर्यन्तेव "नक्षत्रदर्शनात्संध्या सायं तत्परतः स्थितम्" इत्यादिवचनोक्ता प्राह्या। प्रसिद्धोऽपि च सर्वेषां सायंसंध्याशब्दः सूर्यास्तादौ नक्षत्रदर्शनान्ते काले। प्रातःसंध्याशब्दश्च किञ्चिदालक्ष्यतारकादौ सूर्योदयान्ते। संध्योपासनमिष तत्रैव विहितम्।

यस्तु स्कन्दपुराणे—

"उद्यात्प्राक्तनी संघ्या घटिकात्रयमुच्यते। सायंसंघ्या त्रिघटिका अस्तादुपरि भास्वतः"॥

इति घटिकात्रयात्मकः संध्याकाल उक्तः। स संध्यागिततादा-वनध्यायप्रयोजके ग्राह्यः। वस्तुतस्तु निषेधे घटिकात्रयात्मकसंध्याग्रहरोऽपि वैधे नक्त-भोजने नक्षत्रदर्शनावन्तरं घटिकात्रयमध्येऽपि क्रियमार्थे न दोषः। क्रियेघस्य मैथुनादिसमंभिव्याहारेण रागप्राप्तभोजनविषयत्वात्। वैधविषयत्वे विकल्पापत्तेश्च। यदर्थतया हि यद्विधितः प्राप्तं तदर्थ-तयेव तस्य निषेधो विशेषविषयत्वादिना प्रवलोऽप्युप्रजीव्येव विधिना तुल्यवल एव सम्मान्यविषयत्वादिना दुर्बलोनापि।

श्रत एव पर्वरिववारादिषु रात्रिमोजनिवधस्यापि रागप्राप्त-विषयत्वादिदं नक्तमोजनं तत्राधि रात्रावेव मुख्यकाल एव कार्यमिति हेमाद्रिप्रभृतयः।

#### माधवस्तु-

"ये त्वादित्यदिने ब्रह्मक्तं कुर्वन्ति मानवाः। दिनान्ते तेऽपि भुजीरिक्षपेधादात्रिभोजने"॥

इति भविष्यत्पुराणवचनाद्देतादृशे विषये पूर्वोक्ते गौणकाल प्रव नक्तवतं कार्यमित्याह ।

श्रत्रेदं चिन्त्यम् । नायं वाचनिकोऽर्थः । वचनेऽपि विमेष्यम् पूर्वोक्तयुक्त्या वैधेनैव प्रवर्तते । कि च वैधविषयेऽपि तस्य प्रवृत्तावन्यवताङ्गनकेऽपि प्रवर्तते । कि च वैधविषयेऽपि तस्य प्रवृत्तावन्यवताङ्गनकेऽपि प्रवर्तते । तत्र च तद्द्वारोपस्थिततद्वताङ्गत्वस्यैव प्रजापतिवतनयपूर्व- पक्षस्यापद्येत । तेनेद्वं वचनं भानुसप्तम्यादिविहितसौरनकविषयम् । न तु कदाचिद्वविवारप्राप्ततरनकविषयम् ।

#### तत्र हि-

"त्रिमुहर्त्तस्पृगेवाहि निशि, चैतावती तिथिः। तस्यां सौरं चरेशकमहत्येव तु मोजवम्"॥

इति सुमन्तवज्ञने प्रवकारेण नकस्वभावप्राप्तस्य राविकालत्वस्य नियक्तितत्वाभिषेधोक्तिः सालम्बना भवति । 'नरस्य द्विगुर्गा छायामतिकामेखदा रिवः। तदा सौरं चरेन्नकं न नक्तं निशि भोजनम्'॥

### इति कूर्मपुरासेंऽपि।

इदं सौरनकं निशि भोजनकां नेति व्याख्यानात्सौरनकस्य रात्री निषेधः। नकस्य निशाभोजनात्मकत्वादेव सामान्यतो निषेधानुप-पत्तेः। श्रिप च "येनकं कुर्वन्तीः" ति वैधप्रवृत्त्यनुवादे नित्यवच्छुतस्या-दित्यवारस्य वैधं नित्यमेव विशेषणत्वं प्रतीयते न त्वार्थसमाज-सिद्धं कादाचित्कम्।

तेनेदमपि वचनं सौरनकविषयमेविति तदेव दिनान्त्यमुहर्से पूजादिकं पूर्वमेव कृत्वाः कर्तव्यम्। एवं यतिविधवाधिकारिकमपिः नकं दिवेव भवति।

"नक्षत्रवर्शनाक्षतं गृहस्थस्य बुधैः स्मृतम् । यतेर्दिनाष्टमे भागे तस्य रात्रौ निषध्यते"॥

### इति देवलवचनात्।

"नकं निशायां कुर्वित गृहस्थो विधिसंयुतः। । यतिश्च विधवा चैव कुर्यात्तत्विवाकरम्॥ सदिवाकरं तु तद्योक्तसन्तिमे घटिकाइये'।

इति समृत्यन्तराश्च। तदेवं गृहस्थनके नक्षत्रदर्शनोत्तरप्रदोषभागस्य मुख्यकालत्वे तत्पूर्वसायाह्नस्य च गौएकालत्वे स्थिते येकस्मिन्नेवः विने कार्त्सनेनेकदेशेन वा मुख्यकालं व्याप्नोति सेन्न प्राह्या।

दिनद्वयेऽपि प्रदोषव्यापिन्युत्तरेव। गौग्रमुख्योभयकालः व्यापित्वात् 'प्रदोषव्यापिनी' त्यादिक्रमपुराणात्। "यदि स्यादुभयोस्तिथ्योः प्रदोषव्यापिनी तिथिः। तदोत्तरत्र नक्तं स्यादुभयत्रापि सा यतः"॥

#### इति जाबालिवचनाच।

दिनद्वयेऽपि प्रदोषास्पर्शिनी परा ग्राह्या। सायाह एव च तत्र भोजनं कार्यम्। गौणकालञ्यापित्वात्।

"प्रदोषव्यापिनी न स्याद् दिवा नक्तं विधीयते। श्रात्मनो द्विगुणा छाया मन्दीभवति भास्करे॥ तक्षकं नक्तमित्याहुर्न नक्तं निशि भोजनम्। एवं ज्ञात्वा ततो विद्वान् सायाह्ने तु भुजिकियाम्॥ कुर्याञ्चकवती नक्तफलं भवति निश्चितम्'।

### इति स्कन्दपुराणाचा।

दिनद्वयेऽपि साम्येन वैषम्येण वा तदेकदेशस्पर्शिन्यप्युत्तरैव।
गौणकालव्याप्तरिधिकत्वात्। अनेनैव न्यायेन सौरनके यतिनके च
दिनद्वये सायाह्व्यापिनी तदस्पर्शिनी तदेकदेशस्पर्शिनी च पूर्वेद्युरेव
तद्व्यापिनी च पूर्वा, परेद्युरेव तद्व्यापिनी केवलं परेति क्रेयम्। तत्र
सायाहस्य मुख्यकालत्वात्प्रदोषस्य च गौणत्वात्। अन्याङ्गे उपवासप्रतिनिधौ च तादृशौकमक्तन्याय एव।

श्रयं च प्रदोषव्यात्या नक्तवतिर्णयो न केवलं भोजनरूपे एव तिस्मिन्। श्रान्यत्रापि प्रदोषसाध्ये पूजादिरूपे द्रष्टव्यः। न्यायाविशेषात्। श्रत एव त्रयोदशीप्रदोषव्रतेऽपि योजितः। नवरात्रवतिर्णयो-ऽप्येतदनुसारेणेव करिष्यते।

श्रथ यदा तिथिद्वयप्रयुक्तमेकभक्तनकादिकं खरडितिथिनिर्णय-वशादेकत्र दिने प्राप्नोति तदा पूर्वप्रारब्धयोईयोः पूर्वतिथिप्रयुक्त-मनुपसंजातिवरोधित्वान्मुख्यकल्पेन कार्यम्। इतरन्वनुकल्पेन।



तत्रोत्तरियेश्तरिवने गौणकालब्यापिन्याः सन्बे तेनैव कर्जा तत्प्रयुक्तं व्रतमुत्तरिवने कर्त्तब्यम् । कालस्यात्यन्तवाधामाचे कर्ञजुरो-धस्यापि न्याय्यत्वात् । असन्त्रे तिसमन्नेव दिने कर्जन्तरेण तत्कार-णीयम् । अनुपादेयकालानुरोधेनोपादेयकर्त्तप्रतिनिध्युपादानस्योचित-त्वात् । अयमेव न्यायोऽनेकतिथिब्यापिपूर्वप्रारब्धवतान्तःपातिनि तिद्वरोध्येकतिथिवतेऽपि ।

नियमाश्च केचिइँशेषिका नक्तमोजिनो व्यासेनोका:--

"हविष्यभोजनं स्नानं सत्यमाहारलाघवम्। श्रक्षिकार्यमधःशय्यां नक्तभोजीं षडाचरेत्"॥ इति॥

स्नानं कर्माङ्गं प्रधानकालं पूजादेः पूर्वम्। श्राहारे लाघवमल्पत्वम्। कियदित्यपेक्षायां "न्यूनं प्रास्त्रयेख तुं इत्येकभक्तवदत्र वचनाभावा-त्याजापत्यप्रकरखगता प्राससंख्या नक्तभोजनविषया साम्यादत्रापि प्राह्मा। सा च पराशरापस्तम्बाभ्यां चतुर्विशतिमवे चान्यथान्यथोक्ता।

"सायं तु द्वादशग्रासाः प्रातः पञ्चदश स्मृताः। चतुर्विशतिरायाच्याः परे निरशनास्त्रयः"॥ इति॥ "सायं द्वाविशतिर्ग्रासाः प्रातः षड्विशतिः स्मृता। चतुर्विशतिरायाच्याः परे निरशनास्त्रयः"॥ इति॥ "प्रातस्तु द्वादशग्रासा नकं पञ्चदशैव तु। श्रयाचिते तु द्वौ चाष्टौ प्राजापत्यो विधिः स्मृतः"॥ इति च॥

श्रत प्वायाचितवतेऽपि "श्रयाचिताशी मितभुक्" इतिवचना-द्पेक्षिता प्राजापत्यीयतद्गतेष श्राससंख्या। श्रश्निकार्यं "होमं च तत्र कुर्वीत" इत्यादिभिर्घान्यवतादौ विहितं होमरूपम्।

## अथायाचितवतिवेचेचनमः।

श्रयाचितं व्रतं चोपवासवदहोरात्रसाध्यत्वासदुभययोगिन्यां तिथौ कर्त्तव्यम्। "दिवा रात्रिवतं यद्य" इत्यादिस्कन्दपुराण-वचनात्।

यदा तिचिथिरेकिसम् दिने दिवैवान्यस्मिन् रात्रावेच तदाहर्न्यापिन्यां कर्त्त्रव्यम्। 'श्रहःसु तिथयः पुर्याः" इत्यादि- जावालिवचनात्। त्रिसंध्यव्यापित्वाचा। एवं सित संमावित- पक्षान्तरेष्वप्युपवासवदेव तित्रिथिनिर्णेतव्या। श्रयाचितान्त्रभोजनं तु यदेव तहाभस्तदेव दिने रात्रौ वाऽनिषिद्धकाले सक्रदेव कर्त्तव्यम्। श्रालाभे तूपवासेऽपि न व्रतक्षतिः।

नन्वयाचितव्रतमथापरं "त्रयहं न कंचन याचेत" इति व्यस्तनञ्-श्रवर्णेऽपि व्रतशब्द्वत्वेनः निषेधकपत्वासंभवात्, "नेक्षेतोद्यन्तमा-दित्यम्" इत्यादिवत्संकल्पलक्षण्या याचितमदनीयं "न भोक्षे" इत्येचेविधसंकल्पकपं यथा प्रतीयते, तथा "त्र्यहमद्याद्याचितम्" "श्रयाचिताशी मितभुक्" इत्यादिषु समस्तनञ्श्रवणाद्वतिविहित-णिनिप्रत्ययश्रवणाच्यः याचितिभन्नभद्यादेचेत्येचं साधनविक्षेषविशिष्टा-दनधात्वर्थनियमक्ष्यवाक्यार्थप्रतीतेयांचितिभन्नमदनीयं भोक्ष्य प्वेत्येवं संकल्पक्ष्पमपि। श्रत एव माधवेनोभयक्ष्पमपि तदङ्गीकृतम्। श्रमन्तभट्टेन तु द्वितीयसंकल्पक्ष्पमेव। तथा च कथमुपवासे-ऽयाचितसिद्धः।

श्रत्रोच्यते। समस्तनअश्रवरोष्विप लाघवात्प्राप्ते भोजने याचितिमन्तस्पसाधनविशेषनियम एवं विधेस्तात्पर्यम्। न त्वश्रनस्प्रधात्वर्थनियमेऽपि। गौरवात्। 'ऋतौ भार्णामुपेयात'' इत्यव तुः वोप्सायुक्तस्यतीनिमत्तत्वेनाविधेयत्वात्वेवलधात्वर्थनिय-मान्न गौरवम्। न च सर्वत्रास्थातसंबद्ध इति न्यायेन 'सार्य जुहोती' स्यादिवत्कालत्वेमैव गमनानुवादेन ऋतुस्तत्र विधातुं शवधः। तथा सित परिसंख्यापत्तेः। न होकस्यां गमनव्यक्तो ऋतोः पाक्षिकी प्राप्तियेन नियमः संभवेत्। तेनानृतुगमनव्यक्तिव्यावृत्त्वर्थेःवात्परि-संस्थेव स्थाह् ।

रह त्वेकस्यां भोजनव्यक्तावयाचिताशस्य प्राक्ष्मुखत्बस्येष सर्वदाऽप्राप्तेः संभवति नियमः। स च निषेधगोचरकेकल्प-योगक्षेम एव।

के सित् "ग्रस्ये पश्याः" इतिवक्षामसंगतस्यापि नजः किया-संकन्याश्रयणेन किषेधवाक्यसमानार्थत्वमेव "प्रयहमद्याद्यान्त्रितम्" इत्यादीनामिच्छन्ति । बस्त्वशनानुवादे साधनविशेषनियमस्य प्रयहादेश्च विधानाद्वाक्यभेदप्रसङ्गः, "श्रयाचिताशो" इत्यत्र चैकपदे प्रसर्भेदप्रसङ्गः, स श्राधिकानुवादाभ्युपगमात्पौरुषेयस्मृत्यादिवचनेषु च बहुशो दर्शनात्सुपरिहरः।

न चैवं सित नक्तिभक्तिविधोरिष दिवारात्रिमोजनिवृत्योरेव तात्पर्य स्यात्। तथा च तत्राप्युपवासे व्रतसिद्धिः स्यादिति बाच्यम्। निवृत्तिमात्रे तात्पर्ये व्रतश्वनिर्वाहार्थे संकल्पकक्षणा-प्रसङ्गत्, निवृत्तिविशिष्टश्रुतमोजनियमविधानाम्युपगमेनैव तित्रवीह-स्योचितत्वात्, चान्द्रायणादिविधिष्यप्यनेनैव न्यायेन चन्द्रगत्यज्ञ-वर्षनाधन्यभाजपपत्याऽनेकगुणोपादानाच मोजनिवधिदेव। न च निवृत्तेरिष व्रतत्वमस्त्वित वाच्यम्। "नियमो व्रतमस्त्री तचोप-वासाविपुण्यकम्' इति कोशाद्ववतशब्दस्यानुष्ठेयमाववाचित्वाच-ममात्।

पुरयशन्दो हि धर्मसुकृतादिपर्यायः पुरवार्थसाधनाद्वष्टहेतुकियायां तदावेशेन तादृशे द्रव्यादौ वा वेदवादिनां प्रसिद्धः।

Webs in

तथा (१) चोत्तमाचायः-

"श्रेयो हि पुरुवप्रीतिः, सा इच्यगुगकर्मभिः। चोद्दनालक्षणेः साध्या तस्मासेष्वेव धर्मता" इति।

केपांचित्तादृशेऽदृष्टे वा। म च भावनावाक्यार्थवादिनां निवृत्ते-स्तादृशादृष्टहेतुत्वे प्रमाण्मस्ति। तस्याः कालान्तरभाविफलाभावा-तस्वरूपेणैव च सत्त्वात्।

कार्यवाक्यार्थवादिभिः कामाधिकारक्लप्तशक्तिवशाश्चिषेषु निवृत्तेरण्यदृष्टं यद्यप्यभ्युपगम्यते, तथापि न तत्पुरुषार्थहेतुरिति न तत्त्वरुषां निवृत्तिः पुरुपशब्दवाच्या। स्रत एव निषेधेभ्यो निवृत्तो न धार्मिक इत्युच्यते कित्वधार्मिको न भवतीत्येव। तेन विध्येक-तत्त्ववादे यद्यपि निवृत्तिरिप विधिविषयो भवति। तथापि न तस्या धर्मत्वम्। तादृशादृष्टहेतुत्वाभावात्। स्रत एव प्रजापतिव्रतनये "नेक्षेतोद्यन्तमादित्यम्" इत्यादिस्नातकव्रतप्रकरणाधीतिनिषेधेषु पर्यु-दासलक्षणया संकल्पविधित्वं सिद्धान्तितम्। निवृत्तेरिप व्रतत्वे प्रधानाख्यातार्थान्वयेन नद्धः श्रुत्या निषेधत्वमेव स्यादिति वैदिकपद्वाक्यार्थानभिक्षानां निवृत्तेरिप व्रतत्वाभिधानं प्रलाप एव।

चतुर्थपष्ठाष्टमकालिकत्वादिविधिषु तु चतुर्थकालिकादिश-ब्दानां मत्वर्थीयठन्त्रत्यान्तानां "चतुर्थकालाहारः" इत्यादिवचनान्त-रैकबाक्यत्या भोजनगोचरचतुर्थादिकालसम्बन्धपरत्वावगमाद्भवन्ति चैकपदान्यप्यवधारणानि । यथा "श्रब्भक्षो वायुभक्षः" इति न्यायाच त्र्यादिकालगतभोजननिवृत्तेश्चतुर्थादिकालगतनकैकभक्ता-दिनिष्यमस्य चोभयस्य प्रतीताविष निवृत्तावेव विधेस्तात्पर्यम् । न तु भोजननियमेऽिष । गौरषप्रसङ्गात्कालांश्चे परिसंख्यात्वेन भोजनांशे

<sup>(</sup>१)—कुमारिलमट्टेमीमांसाऋोकवासिके (२ सूत्रे १६१ ऋोके) उक्तमित्यर्थः।

नियमत्येनैकपरे मिन्नप्रसरतापत्तेश्च । व्रतत्वितिहर्तु "चतुर्थकाला-हारो ब्राह्मणान् मोजयेत् इत्यादिविशेष्यादिभृतब्राह्मणभोजनादि-भैव । तेन मासादिव्यापिनि चतुर्थकालिकत्वादिवतेऽनुष्टीयमाने एकादश्याद्युपवासदिने मोजनप्राप्ताविष तदकरणेऽपि तद्वतक्षतेर-मावादुपवास एव कर्त्तव्य इति ।

### तेनायमेकमकादिखु संग्रहः।

मध्याहस्य हितीयेऽई एकमक्तवतं भवेत्। तेन तदुञ्यापिनी या स्यात्सैकमक्तवते तिथिः॥ दिनद्वयेऽपि तद्वास्यावस्पर्शे साम्य एव वा। पूर्वा वैषम्यपक्षे तु याधिका सैव गृह्यताम्॥ सत्तिथिक्षयनिक्षेपात्पूर्वस्यां मोजनं भवेत्। श्रम्पर्शेऽपि स्वसमये गौगुस्त्वस्तावधिस्ततः ॥ त्रिमुहुर्सं प्रदोषः स्याद्रवावस्तं गते सति। नक्षत्रदर्शनाद्ध्वे तत्र नक्तव्रतं भवेत्॥ तत्पूर्वभावी सायाह्ये गौसंस्तत्समयः स्पृतः। यैव कृत्स्नेऽल्पके वापि मुख्ये तत्समये भवेत्॥ सीव तत्रेष्यते शेषपक्षेषु तु परा भवेत्। सायाह एव भोकव्यं मुख्यास्पर्शे च तत्र तु॥ पर्व नकवते सौरे विधवायतिमोस्तथा। परेद्यरेव सायह्रव्यापिनी परती भवेत्॥ शेषपक्षेषु पूर्वेव नायं नक्तेकभक्तयोः। अन्याङ्गयोश्चोपवासप्रतिनिध्योश्च निर्शयः॥

सतानतेऽचां दिसपेऽप्येष एय विनिर्णयः। स्रयाचितं त्यद्धि राजायहि वा या तिथिर्भयेत्॥ सत्र कार्यं तथा खोषवासवत्तत्र निर्णयः। यदेवायाचितं लब्धं तदेवात्र भुजिर्भवेत्॥ श्रामोत्पवासेऽपि न व्रतक्षतिरिष्यते।

> ्रति श्रीसम्राट्स्थपतिरघुनाथवाजपेययाजिकता— वेकमकादिनिर्यायः ।

# ग्रथोपाकमीतिथिविवेचनम्।

श्रयोपाकर्मनिर्णयः।

इदं चोपाकर्म "उपाक्तत्याधीबीत" द्रत्यध्ययनसमित्याहाराद्ब्रह्य-चारिप्रकरणाधीतस्य चाधीतैर्ब्रह्मचर्यस्य प्रहणाध्ययनार्थत्वेन तन्मात्रपरत्वाद्प्रहणाध्ययमाङ्गत्वात्तद्धिकारिणां ब्रह्मचारिणां भवत्येव । तन्मात्राङ्गत्वेऽपि च वतस्रातकानामनुवृत्तप्रहणाध्ययनानां गृहस्थानामपि भवति । दर्शितं च गृहस्थानामपि प्रहणाध्ययनमाश्वला-यनेन "समावृत्तो ब्रह्मचारिकल्पेन यथान्यायमितरे जायोपेयेत्येके प्राजापत्यं तत्" इति, व्रतमात्रानुष्ठानेन स्नानं वद्दिरन्येश्च ।

वस्तुतस्तु न केवलग्रहणाध्ययनार्थमुपाकर्मं धारणाध्ययनार्थमपि ।
"श्रध्येष्यमाणोऽध्याप्यरन्वारब्ध" इत्यन्नाध्याप्यसमिनव्याहाराद्ध्यापकपरेऽध्येष्यमाणपदे धारणाध्यवनस्परवाणि, सं विनाप्युक्तस्याध्यापनस्य तेनैव रूपेण लटोपाकर्मप्रतिशेषित्यप्रतीतेः । उभयोक्तिवशक्तात्ततः
मर्थसाध्याप्यैर्विनाप्युपाकर्मस्वीकारात्राः।

तेन प्रहणाध्ययंनात्रिवृत्तानां धारणाध्ययनमात्रं कुर्घतां गृहस्थ-वनस्थानामपि भवति। अत एक स्पष्टं गोभिलवजनम्



"उपाकर्मोत्सर्जनं च वनस्थानामपीष्यते। धारणाध्ययनाङ्गत्वाद् गृहिसां ब्रह्मवारिसाम्" इति।

कात्यायनेन तु वेदसाध्यकार्यमात्रार्थतैघोका।

"प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्गं विधिवद्द्रिजैः। क्रियते छन्द्रसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्॥ श्रयातयामैश्छन्दोभिर्यत्कर्म क्रियते द्विजैः। क्रीडमानैरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारणम्"॥ इति॥

श्रत एवाकरणप्रत्यवायश्रवणे जपयशस्यापि प्रहणम्-

"उत्सर्जनं च वेदानामुपाकरणकर्मः च।।
श्रक्तवा वेदजप्यस्य फलं नामोति मानवः' ॥ इति ॥
श्रत पव वोपाकर्मोत्सर्जनयोनित्यस्यम् ॥

श्रत्रः चः स्मृतिचद्वहृचादिगृह्यं ष्विप प्रत्येकमनेकेः कालाः उपाकरणस्योक्ताः। तत्र श्रावणभाद्रपदयोस्तावक तुल्यवद्विकल्पः। वितु मुख्यानुकल्पभावेनेति स्पष्टं प्रतीयते।

आश्वलायनसूत्रे तावत—"अथातोऽध्यायोपाकरणमोषधींनाँ आयुर्भावे अवणेन आवणस्य पञ्चस्याँ हस्तेन वा" इति आवणस्य स्पर्धं विधानं भाद्रपदस्य तु वार्षिकमिन्येतदाचक्षतः इतिः समाख्यया स्वनमात्रं तिलङ्गम्। अत एव तत्कारिका—

"श्रवृष्ट्योषधयस्तिसम्मासे तु न भवन्ति चेत्। तदा भाद्रपदे मासि श्रवरोन तदिष्यते" इति॥

श्रान्यस्त्रेष्विष प्रायः श्रावग्रस्यैव स्पष्टं विधानं भाद्रपदस्यः तु कचित्स्चनमात्रमिति।

यद्यपि "श्रावएयां श्रीष्ठपद्यां चाप्युपाकृत्य यथाविधि"।

"उपाक्रमीत्सर्जनं च वनस्थानामपोण्यते। धारणाध्यथनाङ्गत्वाद् गृहिणां ब्रह्मवारिणाम्" इति।

कात्यायनेन तु वेदसाध्यकार्यमात्रार्थतेवोका।

"प्रत्यब्दं यदुपाकर्म सोत्सर्गे विधिवदृद्धितैः। कियते छन्दसां तेन पुनराप्यायनं भवेत्॥ श्रयातयामेश्छन्दोभिर्यत्कर्म कियते द्विजैः। क्रीडमार्नेरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारणम्"॥ इति॥

श्रत एवाकरणप्रत्यवायश्रवणे जपयश्रस्यापि प्रहण्म-

"उत्सर्जनं च वेदानामुपाकरणकर्म च॥ श्रकृत्वा वेदजण्यस्य फलं नामोति मानवः" ॥ इति ॥

श्रत एव चोपाकर्मोत्सर्जनयोनित्यत्थम् ।

अत्र च स्तृतिचद्वकृषादिगृष्टा व्यक्ति प्रत्येकामेके काला उपाकरणस्योक्ताः। तत्र आवणमाद्रपदयोस्तामक तुल्यविकारः। किंतु मुख्यानुकल्पमावेनेति स्पष्टं प्रतीयते।

ज्ञाश्वलायमस्त्रे ताबत्—"अथातोऽध्यायोपाकरणमोवर्थीनां प्रावुर्भावे अवरोत आवसस्य पञ्चम्यां हस्तेन वा" इति आवसस्य स्वश्चं विधानं भाद्रपदस्य तु वार्षिकमिन्येतदाचसक् इतिः समास्ययाः स्वनमात्रं तिह्नस्। अत एव तत्कारिका—

"अवृष्योषधयस्तिसम्मासे तु न भवन्ति चैत्। तदा भावपदे मासि अवरोत तदिष्यते" इति ॥

ग्रन्यस्त्रेखि। श्रायः श्रावणस्यैव स्पष्टं विवायं मात्रक्रकः तु क्रवितस्यनमात्रनिति।

यद्यपि "भावएयां मेहणद्यां चान्युपारुत्य यथाविषि"।

"श्रधातः स्वाध्यायोपाकर्म श्रावण्यां प्रौष्ठपद्यां वा" इत्यादिमनुगौतमादिवचनेषु श्रावणमाद्रपदयोस्तुल्यकल्पत्वं प्रतीयते, तथापि
स्त्रस्वरसाच्छ्रवणकर्मसमाख्यया च श्रावणमासस्य मुख्यत्वम्।
तत्रापि यद्यपि बह्र्चगृहोषु श्रवणातिरिक्ता श्रापि याज्ञषगृहोषु च
पौर्णमास्यतिरिक्ता श्रापि काला उक्ताः। तथापि बह्र्चानां श्रवणनक्षत्रं
यज्ञवेदिनां च मैत्रायणगृहो श्रवणिवधानासद्भिन्नानां पौर्णमास्येव
मुख्यस्तत्कालः।

"उपाकर्म प्रकुर्वन्ति क्रमात्सामयज्ञिवदः। प्रहसंकान्त्यवृष्टेषु हस्तश्रवणपर्वसु॥ धनिष्ठाप्रतिपद्युके त्वाष्ट्रसृक्षसमन्विते। श्रावणं कर्म कुर्वीरनृग्यज्ञःसामपाठकाः"॥

# इत्यादि वचनेषु तत्तद्वेदिसंबन्धिःवेन तत्तत्कालनिर्देशात्।

यत्तु केनचित्प्रथमिनिर्देष्टत्वादृग्वेदिनां श्रवणो यजुर्वेदिनां श्रावणी मुख्यः काल इत्युक्तम्। तदेकैकस्य पदस्यानुष्ठानहेतुक्कानजन-कत्वाभावेनैकषाक्यगतपदक्रमस्य क्रमप्रमाणत्वासंभवादवर्जनीय-मात्रत्वात्कात्यायनेन श्रवणस्य, बोधायनेन चाषाढ्या श्रपि प्रथम-निर्देष्टत्वेनाव्यवस्थितत्वाक्षायुक्तम्।

तेन श्रावणश्रवणस्य प्रहसंकान्तिदुष्टत्वे तत्र स्तकादि-संभावनायां व। तन्मासशुक्कपञ्चम्यां केवलायां हस्तयुक्तायां वा बह्नचैरुपाकर्म कार्यम्। "बह्न्चाः श्रवणे कुर्युर्ग्रह-संकान्तिवर्जिते" इत्युक्तत्वात्तद्यह्ये तादृशपञ्चम्या श्रपि निर्देशाच। श्रवृष्ट्यादिना तु श्रावणश्रवणासंभवे माद्रशुक्कगतयोः श्रवणतादृशपञ्चम्योः। वार्षिकसमाख्याकरणस्य तत्प्रातिफलकत्वात्। पवं श्रावग्रश्वणस्य गुरुशुक्तास्तवार्द्धकाद्याकान्तत्वे तत्र प्रथमो-पाकर्मनिषेधात्तत्रापि यथासंभवं श्रावणपञ्चम्यां साद्रश्रवस्-पञ्चम्योर्वा तत्कार्यम्।

निषेधक्ष कश्यपंनोकः--

"गुरुशुक्रतिरोधाने वर्जयेच्छ्रतिचोदितान्। इत्याह भगवानितः श्रावर्णं तु विशेषतः"॥ इति॥

श्रयं च निषेधः प्रारम्भानुपादानेऽपि तद्विषय एव ।

"यशोपवीतं कर्त्तव्यं श्रावणे गुरुशुक्रयोः। मौक्येऽपि वार्द्धके बाल्ये नित्यवत्कर्म चोदितम्"॥

इति समृतिसारसमुखये तद्बुद्धानस्यापि तत्रोक्तत्वात्। यद्यो-पवीतधारगोनोपाकर्मोपसभ्यते। तत्र नवयद्योपवीतधारणविधानात्। तथा च गालवः—

"कृत्वा यश्रोपवीतानि नवानि वसुवाधिव। हुत्वाग्रौ गुरवे दत्त्वा पितृभ्यो धारवेत्ततः॥ इति॥ श्रत एव स्मृतिसंग्रहे स्पष्टं प्रथमग्रहणम्—

"गुरुभागंवयोमीत्ये बाल्ये वा वार्डकेऽपि वा। तथाधिमाससंसर्पमलमासादिषु विजे॥ प्रथमोपाकृतिर्न स्यात्कृतकर्मविनाशकृत्" इति।

अधिमाससंसर्पराणे मालमासौ। आदिशब्देन सिंहस्थगुर-वकातिचारादिग्रहणम्। अत्र प्रथमोपाकृतिनिषेधे यद्धिमासादि-ग्रहणम्, तक्ष तत्र द्वितीयादिप्रयोगप्राप्त्यर्थम्। नित्यस्यापि सगतिकस्य तत्र कर्तुमनुचितत्वात्। "उपाकर्म तथोत्सर्गः प्रसवाहोत्सवाष्ट्रकाः। " मासवृद्धौ पराः कार्या वर्जियत्वा तु पेतृकम्' ॥

इति ज्योतिःपराश्रायवचने सर्वण्योगसाधारएयेन निषेधाः । किंतु तत्र प्रारम्भे प्रत्यवायातिशयश्रापनार्थम् । प्रसवाहोत्सवशब्देन प्रसवनिमित्ता श्रापाततस्तिहिने प्राप्ता जातेष्टिर्गृह्यते वर्डापनं वा । न तु जातकर्मादि तस्याधिमास एव कर्त्तव्यत्वोक्तेः ।

वस्तुतस्तु—श्रिधमासे प्रथमोपाकर्मप्रतिषेधः सामगविषयः। तेषां तद्दद्वितीयादिप्रयोगस्य सिंहे रवी मलमासे तत्रव कर्तव्यत्वात्। "सिंहे रवी" रत्युक्तः। श्रत एव —

'दशहरासु नोत्कर्षश्चतुर्घापि युगादिषु । उपाकर्ममहाषष्ट्योहीतदिष्टं चृषादितः"॥

इत्यृष्यशृङ्गवचनमि सामगविषयमेव। ततुपाकर्मण्येव। "एति एं वृषादितः" इति हेतुप्रसिद्धिलाभात्। श्रन्योपाकर्मणि सौरमासग्रहणे प्रमाणाभावात्। तेन सामगैः प्रथममुपाकर्म सिह्हथे रवौ मलमासे न कर्त्तव्यम्। श्रन्येस्तु श्रावणेऽधिकमासे द्वितीयाद्यपि। "दशहरा-सु"इति वचनार्थश्च मलमासप्रकरणे निष्कक्ष्यते।

यजुर्वेदिभिस्तु श्रावण्या श्रसंभवे येषां गृहों श्रावणहस्तपञ्च-म्यावुक्ते तैस्ते, तयोरप्यसंभवे भाद्रपदपौर्णमासीतद्गतहस्तपञ्चम्यौ वा ग्राह्ये। येषां गृह्ये ते नोक्ते तैर्भाद्रपद्येव।

"संक्रान्तिर्ग्रहणं वापि यदि पर्वणि जायते। तन्मासे हस्तयुक्तायां पश्चम्यां वा तदिष्यते"॥

इति स्मृतिमहार्णवधृतवचनात्।

"श्रावरायां श्रीष्ठपद्यां वाष्युपारुत्य यथाविधि। युक्तश्खन्दांस्यधीयीत मासान् विश्रोऽर्द्धपश्चमान्"॥ "त्रधातः स्वाध्यायोपाकरणं श्रावण्यां श्रीष्ठण्यां वाण इत्यादिमतु-चृद्धवसिष्ठादिवचनेषु श्रीष्ठण्या श्रापं, "श्रीष्ठण्यां हस्तेनोपाकर्मणं इतिगोभिलवचने च प्राप्येत्यध्याहारेणान्यत्र हस्तपञ्चर्योः श्रायेण साहचर्यदर्शनात्, हस्तप्रहणात्पञ्चरयुपलक्षणेन च भाद्रपद्वहस्त-पञ्चर्योरप्युषाकर्मकालत्वोक्तेश्च। स्मृतिमहाणंवचने च वाशब्दा निपा-तानामनेकार्थत्वात्तर्हार्थे। तेन हस्तयुक्तायां पञ्चरयामित्येक पव पक्ष। अत प्रवाश्वलायनस्त्रगतं हस्तप्रहणं पञ्चमीविशेषण्त्येनेव वृत्तिकृता व्याख्यातम्। यद्वा—

"यदि स्याच्छाचर्णा पर्व अहसंक्रान्तिद्षितम्। स्यादुपाकरणं शुक्रपञ्चम्यां श्रावसस्य तु"॥

इति वचने शुद्धपञ्चम्याः, "श्रीष्ठपदीं हस्तेन" इत्यादिवचने च केवलहस्तस्याप्युपादानाद्धस्तयुक्तायां यस्यां कस्यांचिक्तिथौ पञ्चम्यां वा केवलायामपीति चिकल्पार्थ एव वाशब्दः। संकाल्यादिग्रहणं च स्तकादिसंभवनाया अप्युपलक्षणम्।

"संकान्ती ग्रहणें वापि स्तके स्तके च वा। गणसानं न कुर्वीत नारदस्य वचो यथा॥ श्रथ चेहोणसंयुक्ते पर्वणि स्याद्याकिया। दुख:शोकामयग्रस्ता राष्ट्रें तस्मिन् दिजातयः"॥

इति स्मृत्यन्तरवचने स्तकावाविष तिष्येषात्। 'वैतानीपास-नाः'' इति प्रतिप्रसवनिवृत्त्यर्थश्च पुनः प्रतिषेषः। उपाकर्मणोऽिष मृह्याक्षिसाध्यत्वात्।

"संकान्तिर्महणं वाणि यदि पर्नाण जायते। उपाकृतिस्तु पश्चम्यां कार्या वाजसनेविभिः" ॥ हेत्तिपूर्वमुपाकर्मगोऽप्युत्कर्षनिषेधकाद्वचनादस्माच कर्कसिहब्य-वस्थापकाद्वचनादुपाकर्मविधिगतस्य श्रावगशब्दस्यापि शक्यं सौरपरत्वं वक्तुम्।

न चैवम्-"उत्कर्षः कालवृद्धौ स्यादुपाकर्मादिकर्माणि" इत्यादिवाक्यं निर्विषयं स्यादिति वाच्यम्। सत्यपि चैत्रादीनां चैक विवक्मीनमेषादिरूपत्वे "तुलामकरमेषेषु प्रातः स्नायी भवेत्ररः" कार्त्तिकमाघवैशाखशब्दघटितप्रातःस्नानविध्येकवाक्यतया श्चन्यस्मादिष च भूयसः स्मार्चपौराणव्यवहाराचैत्रादीनां मीनादिरूप-त्वस्यौत्सर्गिकत्वावगमाद्धिकमासेऽपि कर्कश्रावण एवोपाकर्मप्राप्तौ तत्र सिंहश्रावणविधानार्थत्वेन सार्थक्यात्। यथा मासशब्दस्य चैत्रादिशब्दानां चन्सौर एव मुख्यत्वं मन्वानानां जीमूतवाहनादीनां मते कन्यास्थे रवौ कर्त्तव्यस्य महालयश्राद्धस्य तत्राधिमासपातेऽपि सौरमानोपजीवित्वात्तत्रेव प्राप्तस्य तत्राकर्तव्यात्वार्थे तुलायां कर्त्तव्य-त्वार्थं च तुलाविधानं "यावच कन्यातुलयो" इत्यादि तद्वत् । अत्रापि च तैरेवमेव वक्तव्यमित्याद्यधिमासनिर्णये व्वश्यते। न्यायस्य च मन्थरत्वादौत्सिंगिकत्वरूपन्यायलभ्यकर्कनियमावगमात्पूर्वमेव देशभे-देन व्यवस्थापनं ज्ञानुपपन्नम्। न्यायलभ्यसुसदृशनियमातपूर्वमेव विसदृशपूर्तिकादिनियमविधानवत् । सर्वे चैतद्धेमाद्रिमतमन्वा-रह्योक्तम्।

वस्तुतस्तु सामगेतरविषय एवोपाकर्मणि श्रुतः श्रावणशब्दो मुख्यचान्द्रविषय एव। तत्रैव चोपकर्मकाले कर्कसिंहयोर्द्रयोरिप संभवात्। इतरान्प्रत्येव देशभेदेन तयोर्व्यवस्थोचिता। न तु सामगान्प्रति। तेषां कर्के उपाकर्मणः प्राप्तेरेव "उपाकर्म न कर्त्तव्यं कर्करस्थे दिवाकरे" इति निषेधाप्रवृत्तेः। कथं तिहैं नर्मदोत्तर-भागस्थानामप्यार्थावर्त्तनिवासिशिष्टानां श्रावण एव कर्करस्थेऽिप श्वावुपाकर्मानुष्ठानसृग्यजुर्वेदिन।म्। प्राच्यादिनिबन्धेषु दाक्षिणात्या-

नामिष मह। निवन्धेष्विलिखितेऽस्मिन्वचनद्वये नाश्वासादित्यवेदि। तस्मादितरेषामेव यथा तथा वा मवतूपाकर्म। सामगानां तु सिंहार्केहस्त एव न चाधिमासेऽप्युत्कृष्यतें। आशौचाशक्त्यादिना च तद्दतिक्रमे लुप्यत एव। एवं ग्रहसंक्रान्तियुक्तेऽिष। "उपाकर्म प्रकुर्वन्ती"ति प्राग्लिखितवचनात्। ग्रहसंक्रान्तियोगश्च यस्मिन् दिने उपाकर्म तिहनार्द्वरात्रात्पूर्वमेवाक्तेषु काले (हस्तश्चवणपर्वसु न तु चित्राधिनष्ठाविपत्स्वत्यर्थः) पूपजायमानस्तेषां दूषको न तु तस्मात्परस्तात्।

"श्रद्धरात्राद्धस्ताचे त्संक्रान्तिर्गहरां नथा। उपाकर्म न कुर्वीत परतश्चेक्ष दोषकत्"॥

इति गार्ग्यवचनात्,

"यद्यद्धरात्रादर्वाक्तु ग्रहः संक्रम एव वा। नोपाकर्म तदा कुर्याच्छावएयां श्रवणेऽपि वा"

#### इति वचनान्तराचा।

श्रावण्यादिप्रहण्युपलक्षणम्। यानिः तु श्रहण्यिनेतरेषामपि तत्समीपवर्त्तिनां केषांचिहिनानां सदोषत्वश्रितेपादकानि वचनानि—

"त्रयोदश्यादितो वर्ज्य दिनानां नवकं ध्रुवम् । माङ्गल्येषु समस्तेषु प्रह्मो चन्द्रसूर्ययोः ॥ द्वादश्यादिस्तृतीयान्तो वेध इन्दुग्रहे स्पृतः । एकादश्यादिकः सौरे चनुर्थ्यन्तः प्रकीर्त्तितः ॥ खग्डग्रहे तयोः प्रोक्तमुभयत्र दिनद्वयम्"। इत्यादीनि, तान्युपाकर्मादिभिन्नविषयागि । "नित्ये।नैमिस्तिके जप्ये होमयङ्गिक्रयासु च । उपाकर्मणि चोत्सग ग्रहवेधो न विद्यते"॥

इति घचनात्।

इति वचनान्तरे च वाजसनेथित्रहणं येषां गृह्ये पञ्चमी श्रुता, तेषां सर्वेषामुपलक्षणम्। या पञ्चम्यामुपाकृतिः कार्यत्वेनोका सा पर्वणो दुष्टत्व इति पञ्चमीपक्षस्य विषयविशेषमात्रविधानार्थ-त्वाद्व तनस्य। श्रन्यथा सा च वाजसनेथिभिरेवेत्यपिविधाने वाक्यभेदापत्तेः। श्रनुकाञ्चमीकैस्तु प्रोष्टपद्यामेवेत्युकम्।

बोधायनीयैस्तु श्रावण्यसंभवे वार्षिकसमाख्यां बाधित्वा श्राषाद्यामपि कर्त्तव्यम्। "श्रावण्यां पौर्णमास्यामाषाद्यां वोपाकृत्य छन्दांस्यधीयीत" इतिबोधायनसूत्रात्। एवमन्यैरपि बहुचैर्याजुषेश्च मुख्यकालासंभवे स्वस्वसूत्रोक्ता श्रन्ये काला श्रमुकल्पत्वेन श्राह्याः।

सामगैरत सिहस्थे सूर्ये हस्तनक्षत्रे कार्यम्।
"सिहे रवी तु पुष्पक्षे पूर्वाह्ने विचरेद्वहिः॥
छन्दोगा मिलिताः कुर्युरुत्सर्गे सर्वछन्दसाम्।
शुक्रपक्षे तु हस्तेन उपकर्मापराह्निकम्"॥

### इति गार्ग्यवचनात्।

पवं च "प्रौष्ठपदीं (१) हस्तेनोपाकरणम्' "तैष्यामुत्सजन्त'
इतिगोभिलस्त्रमपि सौरप्रोष्ठपदाङ्गीकारेण "कचिद्पचादिवषयेऽपि'
इतिन्यायेन छिवषयेऽप्यौत्सिगिकमणं कृत्वा हस्तयुक्तां प्रौष्ठपदमाससम्बन्धिनीं तिथि प्राप्योपाकरणं कार्यम् , नक्षत्राणश्च सूत्रस्वरसात्पौषी
रात्रिः पौषमहरित्युदाहरणाच पौर्णमासीमात्रविषयत्वप्रमाणामावेन
सामान्यविषयत्वात्तिष्ययुक्तां तादृशप्रौष्ठपदीमेव प्राप्योत्सर्जनमिति
व्याख्येयम् । "उपाकर्मापराह्ने स्यादुत्सर्गः प्रातरेव च" इतिसामान्यवचनमपि छन्दोगविषयमेव । विशेषवचनेकवाक्यत्वात् । अन्येषां

<sup>(</sup>१)—हस्तेनेत्यत्र "नक्षत्रेण युक्तः कालः" इत्यनेनाण । "लुबविशेषे" इति तस्य लुप्। "नक्षत्रे च लुपि" इति सप्तम्यर्थे तृतीया। तेन हस्तयुक्ते काल उपाकरणमित्यर्थो लभ्यते।

त् देवत्वात्पूर्वाह प्योपाकर्म। प्रयोगपारिजाते तु सर्वेद्यामप्रुपाकर्मा-पराहिकसुक्तम्।

यस्त केनचित्-

"वेदोपाकरणे प्राप्ते कुलीरे संस्थिते रवी। उपाकर्म न कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं सिहयुक्तके "॥ इति वचनं देशविशेषे व्यवस्थापयतो—

"नर्मदोत्तरभागे तु कर्त्तव्यं सिंहयुक्तके। कर्कटे संस्थिते भानाबुपाकुर्यात्तु दक्षिणे"॥

इति बृहस्पतिवचनस्य छन्दोगविषयत्वमभिद्धाः सामगानां देशविशेषे कर्कस्थे रवावुपाकमोक्तम्।

तद्युक्तम् । बृहस्पतिवचनस्योपाकर्मणि देशविशेषेण सिंहकर्क-व्यवस्थापकता तावत्तेनैवोक्ता । व्यवस्था चोभयप्राप्ती भवति । न चाहत्य सामगानां कर्कप्रापकं वचनं क्वापि प्रन्थे दृश्यते ।

यदि च श्रावणशब्देन सामगानामुपाकर्मकासिवधानं कापि स्यात्। स च कथं चित्सौरपरः स्यात्। सतो "मीनमेषयोर्भेषवृषमयोर्घा चसन्तः" इति वचनात्सर्चेषां चैत्रवैशाखादीनां मीनमेषवृषाद्यस्यतर-रूपत्वेन चैकल्पिकोभयरूपत्वाच्छावणस्यापि कर्कसिहान्यतर-रूपस्याव्यवस्थया प्राप्तिः स्यात्। न च तादृशमपि तानप्रतिविधानमस्ति। प्रत्युतेतरान्प्रत्येव तादृशं विधानमस्ति। सौरपरता च तत्रत्यस्य श्रावणशब्दस्य संभावियतुं शक्यते।

तथा हि "वृषे रवी" इतिदशहराया इव युगादीनां सौरोपजीवने-न काप्यभिधानादर्शनेऽपि "वतिदृष्टं वृषादितः" इति सिद्धवद्धेतु-निर्देशान्यथानुपपस्या युगादिवाक्यगतानां वैशाखादिशब्दानामेव गौगोऽपि सौरे तात्पर्य गृह्यत इति यथा हेमादिगोक्तं तथा तस्मादेव हेत्किपूर्वमुपाकर्मणोऽप्युत्कर्षनिषेधकाद्वचनाद्स्याच्य कर्कसिहब्य-वस्थापकाद्वचनादुपाकर्मविधिगतस्य श्रावणशब्दस्यापि शक्यं सौरपरत्वं वक्तुम्।

न चैवम्—"उत्कर्षः कालवृद्धौ स्यादुपाकर्मादिकर्मणि" इत्यादिवाक्यं निविषयं स्यादिति वाच्यम्। सत्यपि चैत्रादीनां वैक व्यकमीनमेषादिरूपत्वे "तुलामकरमेषेषु प्रातः स्नायी भवेत्ररः" कात्तिकमाघवैशाखशब्दघटितप्रातःस्नानविध्येकवाक्यतया श्रान्यसमादिष च भूयसः स्मार्त्तपौराणव्यवहाराचैत्रादीनां मीनादिरूप-त्वस्यौत्संगिकत्वावगमाद्धिकमासेऽपि कर्कश्रावण एवोपाकर्मप्राप्तौ तत्र सिंहश्रावणविधानार्थत्वेन सार्थक्यात्। यथा मासशब्दस्य चैत्रादिशब्दानां चन्सौर एव मुख्यत्वं मन्वानानां जीमृतवाहनादीनां मते कन्यास्थे रवौ कर्त्तव्यस्य महालयश्राद्धस्य तत्राधिमासपातेऽपि सौरमानोपजीवित्वात्तत्रेव प्राप्तस्य तत्राकर्तव्यात्वार्थे तुलायां कर्त्तव्य-त्वार्थं च तुलाविधानं ''यावच कन्यातुलयो'' इत्यादि तद्वत्। अत्रापि च तैरेवमेव वक्तव्यमित्याद्यधिमासिनर्णये व्वक्ष्यते। न्यायस्य मन्थरत्वादौत्सिंगिकत्वरूपन्यायलभ्यकर्कनियमावगमात्पूर्वमेव देशभे-देन व्यवस्थापनं ज्ञानुपपन्नम्। न्यायलभ्यसुसदृशनियमात्पूर्वमेव विसदृशपूरिकादिनियमविधानवत् । सर्वे चैतद्भेमाद्रिमतमन्वा-रह्योक्तम्।

वस्तुतस्तु सामगेतरिवषय एवोपाकर्मणि श्रुतः श्रावणशब्दो मुख्यचान्द्रविषय एव। तत्रैव चोपकर्मकाले कर्कसिंहयोर्द्रयोरिप संभवात्। इतरान्प्रत्येव देशभेदेन तयोर्व्यवस्थोचिता। न तु सामगान्प्रति। तेषां कर्के उपाकर्मणः प्राप्तेरेव "उपाकर्मन कर्त्तव्यं कर्करस्थे दिवाकरे" इति निषेधाप्रवृत्तेः। कथं तिहे नर्मदोत्तर-भागस्थानामप्यार्थावर्त्तनिवासिशिष्टानां श्रावण एव कर्करस्थेऽपि स्वावुपाकर्मानुष्टानसृग्यञ्जवेदिन।म्। प्राच्यादिनिबन्धेषु दाक्षिणात्या-

नामिष महानिबन्धेष्वितिष्ठितेऽस्मिन्वचनद्वये नाश्वासादित्यवेहि।
तस्मादितरेषामेवः यथा तथा वा भवतूपाकर्म। सामगानां तु
सिंहार्कहस्त एव न चाधिमासेऽप्युत्कृष्यते। आशौचाशक्त्यादिनाः
च तदितक्रमे लुप्यत एव। एवं प्रहसंक्रान्तियुक्तेऽपि। "उपाकर्म प्रकुर्वन्ती"ति प्राग्लिखितवचनात्। प्रहसंक्रान्तियोगश्च यस्मिन् दिने उपाकर्म तिहनार्द्वरात्रात्पूर्वमेवाकेषु काले (हस्तश्रवणपर्वसु न तु चित्राधिनष्ठाप्रतिपत्स्वत्यर्थः) षूपजायमानस्तेषां दूषको न तु तस्मात्परस्तात्।

"श्रद्धरात्रादधस्ताचेत्संकान्तिर्ग्रहणं तथा। उपाकर्म न कुर्वीत परतश्चेक्ष दोपकृत्"॥

इति गार्ग्यवचनात्ः,

"यद्यद्धरात्रादर्वाक् ग्रहः संक्रम एव वा। नोपाकर्म सदा कुर्याच्छावरायां श्रवरोऽपि वा'

#### इति वचनान्तराचा।

श्रावण्यादिग्रहणमुपलक्षणम्। यानिः तु ग्रहणदिनेतरेषामपि तत्समीपवर्त्तिनां केषांचिद्दिनानां सदोषत्वश्रतिपादकानि वचनानि—

"त्रयोदश्यादितो वर्ज्य दिनानां नवकं ध्रुषम्।
माङ्गल्येषु समस्तेषु ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥
द्वादश्यादिस्तृतीयान्तो वेध इन्दुग्रहे स्मृतः।
एकादश्यादिकः सौरे चतुर्थ्यन्तः प्रकीत्तितः॥
खण्डग्रहे तयोः प्रोक्तमुभयत्र दिनद्वयम्"।
इत्यादीनि, तान्युपाकर्मादिभिन्नविषयाणि।
"नित्ये,नैमित्तिके जप्ये होमयङ्गक्रियासु च।
उपाकर्मणि चोत्सग ग्रहवेधो न विद्यते"॥

इति वचनात्।

तेन पर्वणि ग्रहदुष्टेऽपि महावेधान्तःपातिनि श्रवणे उपाकर्म भवत्येवेति। श्रत्र च सामगानामुत्सर्जनोपाकर्मणोर्यौ पूर्वाह्णपराह्णौ तौ द्वेधाविभक्तदिनभागौ ग्राह्यौ। तद्वाक्ये द्वयोरेव निर्देशात्। येषां तु दैवत्वेनोपाकर्मणि पूर्वाह्मग्रहणं तेषां दैवकर्मसु पञ्चधात्रेधाचतुर्धाद्वेधा-विभागन्यतरविभक्तस्य पूर्वाह्मस्य मुख्यानुकल्पभावेन प्रयोगालपत्व-महत्वाभ्यां वा व्यस्थितस्य सर्वस्थाप्यङ्गत्वादत्रापि तादृशस्य ग्रहणम् । सर्वथापि हस्तश्रवणपर्वणां खण्डत्वे श्रौदियकानामेवात्र कर्मणि ग्रहणम्।

तथा च परिशिष्टम्—

"धनिष्ठाप्रतिपद्युक्तं त्वाष्ट्रऋक्षसमन्वितम्। श्रावरां कर्म कुर्वीरन्तृग्यज्ञःसामपाठकाः' ॥ इति॥

कर्मणो धनिष्ठादियुतत्वं धनिष्ठायुते श्रवणे प्रतिपद्युक्तपौर्णमास्यां चित्रायुते च हस्ते यथाक्रममनुष्ठानात्। श्रवणेऽन्वव्यतिरेकिविधया व्यासवचनमपि—

"श्रवणेन तु यत्कर्म उत्तराषाढसंयुतम्। सम्वत्सरकृतोऽध्यायस्तत्क्षणादेव नश्यति॥ "धनिष्ठासंयुतं कुर्याच्छावणं कर्म यद्भवेत्। तत्कर्म सफलं विद्यादुपाकरणसंक्षितम्"॥ इति॥

श्रीद्यिकानि च पर्वादीनि प्रातःसङ्ग्वात्मकषरमुहूर्त्तव्यापीनि श्राह्याणि।

"श्रावण्यां प्रोष्ठपद्यां वा प्रतिपत्षण्मुहूर्त्तकैः। विद्धा स्थाच्छन्दसां तत्रोपाकर्मीत्सर्जनं भवेत्'॥ इतिनिगमवचनात्। पर्वप्रहणं हस्तश्रवण्योरप्युपलक्षणम्। श्रत एव पृथ्वीचन्द्रोदये— "श्रावणी पौर्णमासी तु सङ्गवात्परतो यदि। तदैवौद्यिकी प्राह्या नान्यदौद्यकी भवेत्" ॥

इति गार्ग्यवचनं लिखित्वा—

"उदये सङ्गवस्पर्शे श्रुतौ पर्वाण चार्कभे। कुर्युर्नभस्युपाकर्म ऋग्यज्ञःसामगाः कमात्" ॥

इति वचनान्तरमपि लिखितम्।

एवं सित कर्मकालव्याप्तिरिप द्वितीयदिने लम्यते। सामगानां त्वपराह्वोपाकिमणां वचनात्तत्कालव्यापिनमपि पूर्वहस्तं बाधित्वो-त्तरिव एव तद्बुष्ठानम्।

तेन द्विनद्वये कर्मकालव्याप्तौ तदस्परों वा श्रौद्यकानां हस्तादीनां श्राह्यत्वं यन्केनिचदुकं तद्युकम्। सङ्ग्वस्परिहस्तप्राह्यत्वं विधानाजुपपत्तेः। तदा पूर्वदिने कालव्याप्तेरावश्यकत्वात्। यदा च
"धनिष्ठे"त्यादिवाक्येन सर्वयाज्ञकाणां प्रतिपद्युके पर्वर्युपाकर्म
विहितं तदा—

"पर्वणयौद्यके कुर्युः श्रावणीं तैसिरीयकाः। बहुचाः श्रवणे कुर्युर्ग्रहसंक्रातिवर्जिते"॥

इति बहु चगृह्यपरिशिष्टकारिकायां तैक्तिरीयकप्रहणं सर्ववाज्ञण-णामुपलक्षणमेव। बहु चसमभिन्याहारादिष तथा। तुल्यकक्ष्याणामेव हि समभिन्याहारो भवति। न हि भवति क्षत्रियैरिदं कर्त्तव्यं वश्यैरिदं कर्त्तव्यं कठैरिदं कर्त्तव्यमिति। भवति तु ब्राह्यपैरिदं कर्त्तव्यमिति।

किंच उत्तराई ग्रहादिवजितत्वौद्यिकत्वरूपश्रवणगतिवशेषविधान-वत्पूर्वाईऽपि पर्वगततिव्रशेषविधानमेव युक्तम्। श्रपेक्षितत्वात्समिम-व्याहाराश्च। न तु यदोद्यिके पर्वण्युपाकर्म कुर्युस्तसैसिरीयका प्रवेति। पूर्वहेतुविपर्ययाद्विशिष्टाचुवाद् निबन्धनवाक्यभेदापसेश्च। उपाकर्ममात्रं हि संनिहितम्। न तु पर्वाप्यसाधारणयेन। येनः पर्वणः संनिधिलभ्यत्वाद्यदौद्यके तत्तैत्तिरीयका इत्येव श्रुतवचनव्यक्त्यङ्गी-कारेण स परिहियेत। विशेषणद्वयविधिनिमित्तस्तु वाक्यभेदः। विशेषणप्राव्यविधिनिमित्तस्तु वाक्यभेदः। विशेषणशब्दयोयौगिकत्वात्।

वस्तुतश्च विशेष्यान्वयसिद्धिसंभवात् "योऽग्निर्दाता स तर्डुल-विशेषाणां देवता" इतिवद्यदेतादृशं पर्व। तत्रोपाकर्म कुर्युरितिविधि-संभवात्सुपरिहरः। तत्र च पर्वणो विशेष्यस्य वचनान्तरैः प्राप्तत्वाद्विशेषणयोरेवार्थाद्विधिर्भवति। तत्प्राप्तिश्च सर्वयाञ्चषविषयै-वेत्युपलक्षणमेव तैत्तिरीयग्रहणं युक्तम्।

केचितु बहुचकारिकाकारस्य बहुचसम्बन्धिधर्मविधानार्थमेव प्रवृत्तत्वात्तद्विषयमुत्तराईमेव तद्गतं विधायकम्, पूर्वाई त्वन्य-विषयकं यथाप्राप्तानुवादकमिति तैत्तिरीयकप्रहस्योपलक्षणत्वं सम-र्थयन्ते। श्रत एव कालिकापुराणे उपाख्यानपुरस्सरं सामान्यत एव चतुर्दशीयुते पर्वस्युपाकर्मनिषेध श्रौद्यिकतिद्विधेरुपोद्वलकः श्रूयते।

"चतुर्वश्यां समुत्पन्नावसुरौ मधुकैटभौ।
वेदान् स्वीकुर्वतः पद्मयोनेस्तौ जहतुः श्रुतीः॥ हत्वा तावसुरौ देवः पातालतलवासिनौ।
श्राहृत्य ताः श्रुर्तीस्तस्मै ददौ लोकगुरुः स्वयम्॥ श्रुर्मास्तस्मै ददौ लोकगुरुः स्वयम्॥ श्रुर्मास्तस्मै ददौ लोकगुरुः स्वयम्॥ श्रुम् इल्लब्धश्रुतिर्व्वद्मा पर्वग्यौद्यिके पुनः। श्रुतो भूतयुते तस्मिन्नोपाकरणमिष्यते॥ श्रासुरं वर्जयेत्कालं वेदाहरणशङ्कयाः॥ इति॥ श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैव हुताशनी। पूर्वविद्धैवः कर्त्वव्या शिवरात्रिर्वलेदिनम्ः॥ श्रित तु वचनं पुराणोकश्रावणीकृत्यविषयम्।

"येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिब्धामि रक्षे मा चल मा चल"॥

इति मन्त्रेण यत्पुरोधः प्रभृतिमी राजादीनां श्रावणपौर्णमास्यां कर्त्तव्यत्वेन भविष्योत्तरे उक्तं रक्षावन्धनम्, तत्पूर्वस्यामेव कर्त्तव्यम्।

"ततोऽपराह्मसमये कुर्यात्पोद्दलिकां शुभाम्। कारयेखाक्षते स्तद्वित्सद्धार्थेहेमचर्चिताम्"॥ इत्यादितद्विधावपराह्मकालत्वोक्तेश्च।

"यद्यज्युपाकर्मादिकं प्रोक्तमृषीणां चैव तर्पणम्। कुर्चीत ब्राह्मणैः सार्द्धं वेदानुदिश्य शक्तितः"॥

इत्यभिधाय "ततः" इत्याद्यभिधानादुपाकर्मौत्तरकालताप्यस्य प्रतीयते। तथापि तस्याः पूर्णितिथावाधिकत्वेनाविधेयत्वाद्विधेयत्वेऽपि वा कालविरोधेऽनादृत्यत्वादुपाकर्मणः परिदनेऽनुष्ठानेऽप्येतत्पूर्वस्या-मेवापराह्वव्यापिन्यां कर्त्तव्यमिति।

पवं यथागृहामुपाकमें कृत्वा "साद्धा श्चतुरः पञ्च षड्वा मासानुत्सर्जनकालवशाद्व्यवस्थया स्मृतिसिद्धानध्यायपरिहारेण शुक्तकृष्णपक्षयोः स्वाध्यायमधीयीरन्ननध्यायेष्वङ्गानि । नृतनब्रह्म-चारिणस्तु ज्योतिःशास्त्रोके विद्याप्रारम्भकाले प्रारम्भान्तरं कृत्वा । श्रमध्यायास्तु वक्ष्यन्ते ।

# अथे त्मर्जनातिथिविवेचनम्।

अथोत्सर्जनकालनिर्णयः। तत्र मनुः-

"पुष्ये तु छन्द्रसां कुर्याद्वहिरुत्सर्जनं द्विजः। माघशुक्तस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्व प्रथमेऽहनि" ॥ पुष्ये पौषे मासि बहिर्श्रामात्। तत्र यथाश्रावग्यामुपाकर्म कृतं तदा पौषशुक्कप्रतिपद्युत्सर्जनं कार्यम्। यदा प्रौष्ठपद्यां तदा माघतिसथौ।

"श्रावरायां प्रौष्ठपद्यां वाप्युपाकृत्य यथाविधि। युक्तछन्दांस्यधीयीत मासान्विप्रोऽर्द्धपञ्चमान्"॥

इति प्रागुक्तत्वात्। श्रद्धः पश्चमो येषु तान् साद्धां श्रतुर इति यावत्।

श्रत एव पुष्य इत्यत्रापि शुक्कस्य प्रथमेऽहनीति सम्बन्धनीयम् । उत्सर्जनोत्तरं उत्सर्जनं च यथापूर्व पक्षद्वयेऽपि स्वाध्यायस्य। उत्सर्जनोत्तरं शुक्कपक्षेष्वेव वेदाध्ययनविधानात्। तथा च मनुरेव—

'यथाशास्त्रं तु कृत्वेवमुत्सर्गं छन्दसां बहिः। विरमेत्पक्षिणीं रात्रिं यद्वाप्येकमहर्निशम्॥ श्रत उर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्केषु नियतः पठेत्। वेदाङ्गानि रहस्यं च कृष्णपक्षेषु संपठेत्'॥ इति॥

याश्चवल्क्यस्तु पौषमासगतायां रोहिएयां कृष्णाष्ट्रम्यां वा तदाह—

"पौषमासस्य रोहिएयामष्टकायामथापि वा। जलान्ते छन्दसां कुर्यादुत्सर्गे विधिवद्वहिः"॥ इति॥

### पारस्करोऽप्येवम्।

श्राश्वलायनगृहों तु "मध्यमाष्टकायामेताभ्यो देवताभ्योऽन्नेन हुत्वा"इत्योपश्लेषिकाधिकरणत्वस्यौत्सर्गिकत्वान्माघकृष्णाष्टमी यद्य-प्युत्सर्जनकालत्वेन प्रतीयते। तथापि "प्रणमासानधीयीत" इति तश्रेष प्रागुक्तत्वात्सामीपिकाधारत्वाङ्गीकारेण साघीपरतया तद्भाष्ट्रावृत्तिः कारादिभिव्याख्यातम्।

श्रत एव बौधायनेनापि षग्मासाध्ययनमभिप्रेत्यं श्रावग्युपाकर्मपक्षे माध्येवोत्सर्जनकालत्वेनोक्ता। "श्रावग्यां पौर्णमास्यामाषाढ्यां वोपाक्तत्य तैष्यां माध्यां वोत्सृजेत्"इत्युपाकर्मो- त्सर्जनकालयोर्व्यत्ययेन व्यवस्था। एषां च पक्षाणां यथापरिष्रद्दं व्यवस्था।

सामगानां तु सिंहस्थ एवार्के पुष्यनक्षत्रे। "सिंहे रवौ" इत्यादिप्राग्लिखितवचनात्। यदा तु सिंहस्थे सूर्ये प्रथमतो हस्त एव भवति तत्पूर्वः पुष्यस्तु कर्कस्थे। तदा तत्रैवोत्सर्जनं कृत्वा सिंहार्कहस्ते उपाकर्म कार्यं नूतनब्रह्मचारिव्यतिरिक्तैः सामगैः।

"मासे प्रौष्ठपदे हस्तात्पुष्यः पूर्वी भवेद्यदा। तदा तु श्रावणे कृषांदुत्सगं छन्दसां द्विजः"॥

इति कात्यायनवचनात्। प्रौष्ठपदमासे यो हस्तस्तस्मात्पूर्वभावि-श्रावणमासगत इति व्याख्येयम्। प्रौष्ठपदश्रावणशब्दौ चात्रत्यौ सिंहकर्करूपसौरमासपरौ। सामगानां सौरमास एवोपाकर्मोत्सर्ग-विधानात्।

मन्दमतीनां तूपाकर्मदिनेऽप्युत्सर्जनं ततः पूर्वे भवति। तथा च खादिरगृह्यम्—"पुष्ये तूत्सर्जनं कुर्यादुपाकर्माथवा" इति। श्रौदियकस्य पर्वणः षण्मुहूर्त्तसत्त्वापेक्षाबोधके च "श्रावण्यां श्रौष्ठपद्यां वा" इति वचने उत्सर्गग्रहणादिष तथा।

उत्सर्जनकाला श्रप्येते "खर्डत्वे श्रौद्यिका एव सङ्गवस्पिशनो ग्राह्याः। उत्सर्जनस्यापि दैवत्वेन पूर्वाह्नकालत्वात्तथाशिष्ट-समाचाराञ्चेति।

वनस्थयतिभिन्नानां द्विजानां प्रतिहायनम् । उपाकामीत्सर्जनं च भवेत्पूर्वाह्वकालिकम् ॥

तत्रोपाक्रमीषधीनां प्रादुर्भावं नभःसिते। पर्वे णि अव्यों कार्यं ग्रहसंकान्त्यदृषिते ॥ अध्वर्यभिर्बहुचैश्च कथंचित्तदसंभवे। तत्रैव हस्तपञ्चम्यां तयोः क्रेवलयोरिप ॥ तत्राप्यसंभवे भाद्रे पर्वणि श्रवणेऽपि वा। तत्पश्चमीहरतयोद्यो येषां नोका तु पश्चमी ॥ तेषां यज्ञेनेद्विदां पर्वाप्येव भवेदिदम्। चौधायनानां आवएयां ग्रहसंकान्तिसंभवे॥ आषात्यामिष तत्प्रोक्तमथ सामविदां रवौ। सिंहस्थे हस्तनक्षत्रे भवेत्तचापराह्विकम्॥ उत्सर्जनं तु तत्रैव पुष्ये तेषां भवेदथ। सिहस्थेऽके प्रथमतो हस्त एव भवेद्यदा॥ तदा कर्कार्कगे पुष्ये तेषामुत्सर्जनं भवेत्। इदं पौषेऽथवा माघे परेषां शुक्कपक्षतौ ॥ पौषेऽष्टकायां रोहिएयां माघे पर्वाण वा सिते। भवेन्मन्द्मतीनां तु उपाकर्म दिनेऽपि तत्॥ तिथिनक्षत्ररूपाश्च कालाः सर्वेष्यमी द्विजैः। उपाकर्मोत्सर्जनयोर्याह्या औद्यिकाः परे॥ कात्स्त्येनावयवशो वा सङ्गवस्परिनो यदि। उपाकर्मोत्तरं पक्षद्वयेऽप्यध्ययनं श्रुतेः॥ भवेदुत्सर्जनं यावच्छुक्केष्वेव तदुत्तरम्। कृष्णपक्षेषु चाङ्गानामनघ्यायस्तु वश्यते॥

इतिसंग्रहः।

इति श्रीसम्राट्स्थपतिरघुनाथवाजपेययाजिकताबु---पाकमोत्सर्जनकालनिर्णयः।

## अथेष्टिविषयः पर्वद्यनिर्णयः।

तत्र दर्शपूर्णमासेष्टी "धौर्णमास्यां पौर्णमास्या प्रजेत"
"श्रमावास्यायाममावस्यया यजेत" इतिवचनारकृतन्त्रप्रकार्णकास्य
पर्वकालत्वे प्राप्तेऽपि "पूर्वेद्युरिंगं गृह्याति" "उत्तरमहर्यं जाति" हत्यादिश्रुत्यन्तरादन्वाधानाद्यनुष्ठानेनोपकममात्रं पर्वणि, इत्तरस्यकृत्योद्यप्रधानानुष्ठानं तु प्रतिपदीति द्वयहकालत्वम् । अत्र प्रच गोकिनोत्तरं
"पक्षान्ता उपवस्तव्याः पक्षादयोऽभियष्टव्याः" इति । उपकासः
कत्वङ्गभूतयमनियमसंकर्णः ।

एवं च पौर्णमास्यमावास्ययोः प्रयोगैकादेशास्यं संस्थातः।
पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोस्तिथिविशेषे सहत्वाद् । "सन्धी न्योत"
इतिश्रुतिस्तु संघरितस्थात्वेन तत्रकदेशस्याप्यग्रहातुमञाधात्वान्,
"सन्धिमभितो यजेत" इतिश्रुत्यन्तरैकवाक्यत्वास्य, पर्वार्थात पत्तस्भादायलक्षण्या कृतस्तप्रयोगकालविधायिकैव ।
श्रतप्य बौधायनेनोक्तम्—

"सूक्ष्मत्वात्सिन्धिकालस्य सन्धिविषय उच्यते। सामीप्यं विषयं प्राहुः पूर्वेणाहा परेण च' ॥ इति॥

प्वं च सित पौर्णमास्यमावास्याश्रुतिरिष "श्रमावास्याय गण्याह्रं पिएडपितृयक्षेन चरन्ति" इत्यादौ वृत्तिकारादि भिः सिन्धवाचि-त्वेन व्याख्यानात्पौर्णमास्यमावास्याशब्द निर्वच्यार्थं वाद्रेष्ठणवित-योगाच पौर्णमास्यमावास्याशब्द्योरिष सम्बन्धिव इक्षित्वाद्याहर्णहोति-शब्दसमिन्ध्याहारस्य चाहोरात्रलक्षणाबीजस्यात्र भाव त्यूवं किरीत्या पार्श्वद्वयवत्तितिथिद्वयलक्षण्या "सन्धौ यजेत" इतिचक्तन्वक्षयोग-कालविधायिकेत्यिष वक्तुं शक्त्यम्। तथापि न संपूर्ण पर्वेनाधान-कालः। नापि संपूर्णा प्रतिपद्यागकालः। किन्तु पर्वशिष्ठशत्यमन्वाधा-नस्य कालः। पर्वचतुर्थांशसहितं प्रतिपद आद्यमंशत्रश्यं च यागस्य।

तथा च लौगाक्षि:--

"त्रीनंशानौपवस्तस्य यागस्य चतुरो विदुः। द्वावंशावुत्स्जेदन्त्यौ यागे च व्रतकर्मणि" ॥ इति ॥

प्रतिपत्पर्वसम्बन्धिनावन्त्यौ चतुर्थाशौ यथाक्रमं यागे उपवासे च त्यजेदित्यर्थः। श्रयं च प्रतिपत्पर्वान्त्यचतुर्थाशभिन्नांस्त्रीश्चतुरश्चेति पर्युदासविध्या पूर्वशेष एव। न तु स्वतन्त्रस्त्यागविधिः। "पर्वणो यश्चतुर्थाशः" इत्यादिवाक्यान्तरवशादंशविशेषविषयत्वेन पूर्वस्य कालविधेः प्राक्शक्त्यभावाद्वाक्यभेदापत्तेश्च।

श्रन्वाधाने पर्वचतुर्थाशवर्जनं सद्यस्कालव्यतिरिक्तविषयम्। तत्र तत्रेव तद्रमुष्टानात्। 'श्रथ यद्हरुपवस्थो भवति तद्दृःपूर्वाह्य एव प्रातराहुति हुत्वा" इत्यादिगोभिलादिवचनात्तद्पगमप्रतीक्षाऽ-संभवात्। यागोऽपि सत्यपि पर्वचतुर्थाशादिकालत्वे सर्वदा प्रातरेव।

"पर्वणो यश्चतुर्थाश श्राद्याः प्रतिपदस्त्रयः। यागकालः स विश्वेयः प्रातरुक्तो मानीषिभिः' ॥

इति वचनात्, "श्रथ पूर्वाह्ण एव प्रातराहुति हुत्वा" इत्यादि गोभिलादिवचनात्, "प्रातर्यजध्वम्" इत्यादिश्चतेश्च ।

प्रातःकालश्च पञ्चधाविभक्तदिनस्याद्यस्त्रिमुहूर्त्तो भागः—

"लेखाप्रभृत्यथादित्ये त्रिमुहर्त्तस्थिते तु वै । प्रातः काल इति प्रोक्तो भागश्चाह्नः स पञ्चमः ॥

मुहूर्त्तित्रितये प्रातः" इत्यादिवचनात्, चतुरादिविभागेषु प्रातराख्य-विभागाभावाच ।

यस्तु चतुर्घाविभागपक्षे सार्द्घप्रहरात्मके श्राद्यभागे "स एवाध्यर्द्धसंयुक्तः प्रातरित्यभिद्यीयते" इतीदानीनतनानां आतःशब्दप्रयोगः। स सक्षणया। श्रनेकार्थत्वस्यान्याय्यत्वात्। "पूर्वाहः प्रहरं सार्द्धम्" इतिगोभिलेन तस्य पूर्वाहृत्वोक्तेश्च। "श्राग्भः प्रातिविध देव ईयते" इति त्रिधाविभक्तदिनाद्यभागविषयोऽपि प्रयोगस्तथा।

एवं च गोभिलीयादौ पूर्वाह्मग्रहणं योगेनैद्रशप्रातः परमेव। एवं यागान्वाधानकाले स्थिते यदा पौर्णमास्यमावास्ययोस्तदुत्तर- प्रतिपदोश्च सूर्योदयास्तमयस्पिशित्वं तदा न कोऽपि विचारः। यदापि पञ्चदश्योरेवास्तमयादुर्धं समाप्तिः। प्रतिपदस्तु तस्मात्प्रागेव। तदापि तथा।

नतु तदा पौर्णमास्यां भवतु यथास्थितमनुष्ठानम् । अमाबा-स्यायां त्वस्तादूष्वं समाप्तायामिष द्वितीयदिने प्रतिषदो दिनान्त्य-मुहूर्त्तत्रयाद्वीक्समाप्तौ तस्य द्वितीयया पूर्णेन तत्र चन्द्रदर्शन-संभवात्। तद्वित च दिने यागस्य निषद्धत्वात्र तत्संभवः।

श्रत्र केश्चित्तदामावास्यादिने प्रातःपर्वतियांशन्वात्तत्पूर्व-दिने च चतुर्दशीसत्त्वाद्यागान्वाधानकालाभावात्कालशास्त्रस्य च बलवत्वात्परिहारः कृतः। सोऽयुक्तः। "यहदः पश्चात्पुरस्तात्सोमो न दृशे" इति श्रुतेरपि कालशास्त्रत्वात्।

"पर्वणोंऽशे द्वितीयेऽपि कर्त्तव्येष्टिद्विजातिभिः। अन्धाधानं चतुर्द्श्यां परतः सोमदर्शनात्"॥

इत्यादिभिः सामान्यविहितकालोपमदेनैव तदा कालान्तरविधा-नाश्च। श्रन्यथापराह्मसन्धाविष तथापत्तेः। इष्टापत्तिपक्षश्च दूषिष्यते।

श्रतोऽन्यथा परिह्रियते। "श्रपराह्वेऽथवा रात्रौ" इत्यादिरात्रि-सन्धिशास्त्रं निरवकाशम्। श्रपराह्मसन्धिविषये सावकारां "त्रिमुहूर्त्ता द्वितीया चेत्' इत्यादि शास्त्रं बाधते। न च रात्रिसंधिशास्त्रमंपि परेद्युश्चन्द्रदर्शनाभावविषयमिति चाच्यम्। तदा कैमुतिकन्यायेन "श्रावर्त्तनात्परः सिन्धः" इत्यादि-चाक्येश्वायराज्ञसन्धितुल्यानुष्ठानसिद्धे रात्रिप्रहणस्य वैयर्थ्यापातेनै-तादृशिविषयं एव तस्य सार्थकत्वात्। श्रत एव न पौर्णमासीमात्र-विषयत्वमपि श्रत एव बौधायनेन कात्यायनेन चतुर्दशीदिनेऽपि किश्चिदमावास्याप्रवेश एव श्राद्धाद्यनुष्ठानमुक्तम्।

"यदा चतुर्दशीयामं तुरीयमचुप्रयेत्। अमावास्या श्रीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते"॥ इति॥

द्वितीयदिने क्षीयमाणामावास्या यदा चतुर्दश्याश्चतुर्दशीदिनस्य तुरीयं याममनुपूरयेदनुप्रविशेदस्तात्पूर्व किञ्चिद्धचेत्तदेव स्वल्पामावा-स्योपेते तिहन एव श्राद्धान्वाधानादि भवेदित्यर्थः । क्षीयमाणिति विशेषणात्यरदिने दिवासन्धः प्रतीयते ।

कारिकान्तरेऽपि यागदिने सूर्यास्तातपूर्वे प्रतिपत्सद्भावावश्यकता प्रतीयते।

"इष्टेरलं प्रतिपदादिन ह्याः सप्ताष्ट वा यत्र भवन्ति तत्स्यात्। श्रीणासु नाड़ीषु दिनस्य पूर्वः कल्पोऽथ वृद्धौ च भवेद्द्वितीयः"॥ इति॥

दिनस्यान्तिमासु सप्ताष्ट्रनाड़ीषु श्रमावास्यासम्बन्धित्वेन श्रीणासु सतीषु यत्र तस्मिन्नेव दिने ता नाड्यः प्रतिपदाद्यनाडीभिः पूर्यन्ते। श्रग्ने च क्षयस्तदा तदेव दिनमिष्टेरलं योग्यम्। परिदने चन्द्रदर्शनादित्येकः कल्पः क्षये। परिदनेऽमाबास्यावृद्धौ चन्द्रदर्शना-भाषान्तदैवष्टेरनुष्ठानमिति द्वितीयः कल्प इत्यर्थः। सप्ताष्ट वेति पडिध-मानाडीग्रहणाच्यान्वाधानदिनेऽप्यामावास्याप्रवेशावश्यकता प्रतीयते। त्रिमुहुर्साधिकक्षयाभाषात्। श्रत एव "दृश्यमानेऽप्येकदा" इतिगोभितस्त्रं भाष्यकारेण सन्ध्या-समीपापत्तिभिया श्रमावास्या न प्रतीक्षणीयत्येतत्परत्या ध्या-खातम्। श्रन्यथा दिवा श्रमावास्याऽभावे तत्प्रतीक्षाऽप्रसक्तेः।

कर्मश्रदीपेऽप्युक्तम् "श्रमावास्यां प्रतिक्षेद्धाः तदन्ते वात्यं निर्वयेत्" इति । तदन्ते चतुर्दश्यन्त्यभागे "श्रष्टमेऽशे चतुर्दश्याः क्षीणां भवति चन्द्रमाः" इत्युक्तेऽष्टऽमांस इत्यर्थः ।

कएठरवेण च गोभिलभाष्ये 'यदहस्त्वेव बन्द्रमा न हृष्यते ताममावास्यां कुर्वीत, "गताध्वा भवति' इत्यंतत्स्वद्रयद्यास्याना-वसरे सूर्यास्तात्पूर्वं किञ्चिदमावास्यासत्त्व एव तदान्वाधानाधानु-ष्टानम्, परिदने चामावास्याक्षयोक्त्या दिवासन्धायेवामे चन्द्र-दर्शनभिया सन्धिदिने यागानुष्ठानमुक्तम्।

यानि च बौधायनव्चनानि —

"चतुर्दश्यां चतुर्यामे श्रमा यत्र न दृश्यते। श्वो भूते प्रतिपद्यत्र भूते कव्यादिका किया। चतुर्दशी चतुर्यामा श्रमावास्या न दृश्यते। श्वो भूते प्रतिपद्येत्स्यात्पूर्वा तत्रैव कारयेत्'॥

इत्यादीनि। तानि "द्वितीया त्रिमुहुर्त्ता चेत्" इतिबच्चनान्तर्याद्रे चन्द्रदर्शनिभया यत्सन्धिदिने यागानुष्ठानम्, तिह्वाप्रतिपत्सत्त्व एवेत्यमुमर्थवगमयन्त्येव। अन्वाधानादिने एरं दिवाद्शंसद्भाषान्तान्ति नावश्यकताद्योतकानीव भासन्ते। वज्ञापि चतुर्वश्याध्यनुर्थे यासे अमा संपूर्णा न दृश्यते, किन्त्ववसाने स्वल्पा चतुर्वश्री चतुर्थमिष यामं स्पृशित, न त्वमावास्या तद्वधापिनी दृश्यते, किन्त्वस्तमयाद्वीक् स्वल्पेत्यादि माध्यवादिभिन्ध्यां ल्यानात्मतीकारः।

यसु हेमाद्रिणा—

"चतुर्दशी च संम्पूर्णा द्वितीया क्षयगामिनी। चरुरिष्टिरमायां स्याद्भूते कञ्यादिका क्रिया"

इति यथाश्रुतवचनवलात्पर्वप्रतिपदोरेवास्तमयात्पूर्व समाप्ती द्वितीयाप्रभृतिचात्यन्तापचयेऽस्तमयपर्यन्तायामपि चतुर्द्श्यामन्वाधानादि, परिदने च याग इत्युक्तम् , तत्स्वयमेव पूर्वोक्तरीत्या पूर्वच्याख्यातचतुर्दशीचतुर्यामेत्यादिवचनसमानार्थतयेतस्यापि व्याख्यानसमावाद्वितीयादिक्षयोकेश्च कदाचिद्वितीयाप्रभृतितिथिक्षयेशैवापराद्विकतियादिक्षयोकेश्च कदाचिद्वितीयाप्रभृतितिथिक्षयेशैवापराद्विकतियाद्वस्योकेश्च कदाचिद्वितीयाप्रभृतितिथिक्षयेशैवापराद्विकतियाद्वस्योकेश्च कदाचिद्वितीयाप्रभृतितिथिक्षयेशैवापराद्विकतियाद्वस्योकेश्च कदाचिद्वितीयाप्रभृतितिथिक्षयेशैवापराद्विकतियाद्वस्यावेऽपि प्रतिपदि चन्द्रदर्शनात् "त्रिमुहुर्त्तवितीयास्त्वमविविक्षते। चन्द्रदर्शनमात्रं तु विविक्षितमित्येवंपरत्वादनादृत्यम्।

माधवीयादौ तु "द्वितीया क्षयकारिणो" इति पाठः। तस्माश्च-तुर्दश्यमावास्यादिने किश्चिदमावास्याप्रतिपद्भाव एव। प्रतिपदि चन्द्रदर्शने सन्धिदिने यागानुष्ठानस्य न्याय्यत्वाद्गात्रिसंधौ परिदने चन्द्रदर्शनेऽपि प्रतिप्रद्येव याग इति निश्चयात्र तत्रापि विचारः।

दिवासंघो तु विचार्यते। स च त्रेघा। श्रावर्त्तने तत्पूर्वोत्तर-भागयोश्चेति। तत्रावर्त्तने तत्पूर्वे च संघौ तिहने यागः पूर्वदिनेऽन्वा-धानम्,। तदुत्तरं संघौ परिदने यागः, तिहनेऽन्वाधानमिति तावत्पर्व-द्वयसाधारण उत्सर्गः।

तथा च लौगाक्षिः—

"पूर्वाह्ने वाथ मध्याह्ने यदि पर्व समाप्यते। उपोष्य तत्र पूर्वेद्युस्तदहर्याग इष्यते॥ अपराह्नेऽथवा रात्रौ यदि पर्व समाप्यते। उपोष्य तस्मित्रहनि श्वो भूते याग इष्यते"॥ इति॥

अत्र मध्याह्मपूर्वाह्मापराह्मयब्दा योगेनावर्त्तनतत्पूर्वोत्तरभागवस्ताः।

"आवर्तनासु पूर्वाह्वोऽद्यापराह्वस्ततः परः। सध्याह्वस्तु तयोः संधिर्यवावर्त्तनमुख्यते"॥

इत्येतत्प्रकरग्पिटतवचनात्। श्रत एव गोभिलः--

"आवर्तने यदा संधिः पर्वप्रतिपदोर्भवेत्। तदहर्याग इष्येत परतश्चेत्परेऽहानि॥ पर्वप्रतिपदोः संधिरवागावर्त्तनाद्यदि। तस्मिन्नहिन यष्टव्यं पूर्वेद्युस्तदुपक्रमः॥ आवर्त्तनात्परः संधिर्यदि तस्मिन्नुपक्रमः। परद्युरिष्टिरित्येष पर्वद्वयविनिर्णयः"॥ इति॥

यदा चावर्सनतत्पूर्वसंध्योः पर्वचतुर्थोशे यागानुष्ठानं तदा म यागप्रयोगः पर्वमध्ये समापनीयः, किन्तु प्रतिपदि प्रविष्टाषाम् ।

"प्रतिपद्यप्रविष्टायां यदि चेष्टिः समाप्यते । पुनः प्रणीय कृत्स्नेष्टिः कर्त्तव्या यागवित्तमेः" ॥ इति गार्थवचनेऽन्यथा दोषस्मरणात् ॥

प्रशीय श्रमित्यर्थः।

परिशिष्टे तु "पक्षादिचरोरूपक्रमोऽपि पक्षे प्रतिपदं प्रतीक्ष्यव कर्सव्यः" इत्युक्तम्।

"पक्षादावेव कुर्वीत सदा पक्षादिक चरम्। पूर्वाह्म एव कुर्वन्ति विद्धेऽप्यन्यं मनापिणः" ॥ इति ॥

विहें पर्वविहे। संधिनिर्वयक्ष निधिसाम्य यथारियांग । गुहिशयधोस्त तत्र विशेषमाह लोगाचि:— "तिथेः परस्या घटिकास्तु याः स्यु—
न्यूनास्तथेवाभ्यधिकाश्च तासाम्।
श्रद्धं वियोज्यं च तथा प्रयोज्यं
हासे च वृद्धौ प्रथमे दिने तत्"॥ इति॥

ततश्च यदा चतुः सिश्चाइनिह्मप्परमदिनसमये पौर्णमासी पोडशघटिका सप्तद्शघटिका वा पड्विंशितिघटिकारूप्परमञ्जीण-दिनसमये च द्वादशघटिका त्रयोदशघटिका वा। एवं विषुवादाष-प्यूह्मम्। परिदेने च प्रतिपित्रमुद्दुर्तवृद्धा तदा यथास्थितसंध्यालोचने त्रावर्षने तत्पूर्वे वा संघेः पर्वचतुर्थाशरूप्यागकाललाभाच संघिदिने यागः प्राप्तोति। श्रद्धवृद्धिप्रक्षेषेण तु संधिनिर्णये परिदेने। तथा यदा परमदिनसमये विशतिद्रज्ञा वा पौर्णमासी। एवमन्यदाप्यूद्धाम्। परिदेने च प्रतिपत्त्रमुद्धन्तन्यूना तदा पराह्नसंधेः—

"संधिर्मधपराह्ने स्याद्यागं प्रातः परेऽहनि। कुर्वाणः प्रतिपद्धागे चतुर्थेऽपि न दुष्यति'॥

इति वचनाच प्रतिपच्चतुर्थांशस्यापि केषांचिन्मतेन यागकालत्वा-त्यरिद् यागः प्राप्नोति यथास्थितसंध्यालोचने । श्रद्धस्यप्रक्षेपेण तु संधिदिन एवेति विशेषः । इह चानया रीत्या संधौ निर्णीयमाने यदा श्रावर्चनतत्पूर्वसंध्योः प्रतिपद्घृद्धया श्रपराह्मसंधिविशेषे तद्भावेऽिष दिनद्वयेऽिष प्रावर्यामकाललाभः । यदा वा परमदिनसमये कदाचिदपराह्मसन्धौ तु सर्वदािष श्रप्ने क्षयेण दिनद्वयेऽप्रातर्याग-कालालाभः । तदा पौर्णमास्यां तावद्यागकालशास्त्रस्यौदासीन्यात्संधि-विशेषप्रयुक्त एव निर्णयः ।

न चापराह्मसन्धिविशेषे तिहिने प्रातरन्वाधानकाललामात्परिने "पक्षाद्योऽभियष्ठयाः" इति पक्षादिरूपयागकाललामात्तद्तु-रोधेनेव निर्णयः संभवतीति वाच्यम्। यथा संधिविशेषेण पर्वनिर्णसे अङ्गगुणिवरोधन्यायेन "त्रीनंत्रानौपवस्तस्य" इत्येतस्य स्यौद्यास्तम-यव्यापिपर्वविषयत्वापादनेनाननुत्राह्यत्वादन्वाधानस्य कदाचित्पर्व-चतुर्थात्रो कदाचित्र चतुर्दत्रयामनुष्ठानम् । तथा आवर्ष्ठनसमीपा-पराह्यसंघो प्रातः किञ्चित्पर्वतृतीयांशरूपान्वाधाकाललामेऽपि तस्याननुत्राह्यत्वात् । यागकालानुरोधे च निर्णये पक्षादिरूपयाग-कालानुरोधेन परिदने इव कृतस्नयागप्रयोगव्यापिकाललामेन पूर्वदिनेऽपि यागानुष्ठानस्य सुवचत्वात् ।

यदा त्वावर्सनतत्पूर्वसंध्योः परिदने वृद्धधभावेन प्रातः प्रतिपश्चतुर्थाशस्त्वात्संनिधदिन पत्र प्रातः पर्वचतुर्थाशरूपयागकाललामः।
आवर्सनिवप्रहृष्टापराहृसंधौ च तिहने प्रातः पर्वतृतीयांशस्त्वात्परदिन एव प्रातः प्रतिपसृतीयांशरूपयागकाललामः। तदाः संविष्रयुक्तनिर्णयस्य कालशास्त्रमप्युपोद्दलकं भवति। संप्रतिपस्तेः।

यदा तु संधिशास्त्रस्य कालशास्त्रस्य च विरोधो भवति। स चावर्त्तनतत्पूर्वसंघ्योर्न संभवत्येव। अपराह्मसंघौ त्वावर्त्तनसंनिकृष्टे परिद्वने च वृद्धयमावे पूर्वद्युरेव यागकालस्य प्रातःसस्वात्कालशास्त्रेण पूर्वेद्युः, संधिशास्त्रेण च परेद्युर्यागप्राप्तेः स भवति। तदा पौर्णमास्यां तावद्यद्यपि संध्युत्तरदिने नियमविधिविषयः कालो न सभ्यते। प्रतिपद्मतुर्थाशंश्च प्रत्युत निषद्धः—

"न यष्टव्यं चतुर्थें ऽशे यागैः प्रतिपदः क्वचित्। रक्षांसि तद्विलुम्पन्ति श्रुतिरेषा सनातनी"॥ इति॥

श्रपराह्मसंधिशास्त्रं च वृद्धयादिना परदिने यागकाससामेऽपि सावकाशम्। तथापि—

"सन्धर्यत्रापराह्वे स्याद्यागं प्रातः परेऽहनि।" कुर्वाणः प्रतिषद्भागे चतुर्थेऽपि न दुष्यति"॥

इति वृद्धशातातपीयप्रतिप्रसवववनात्संधिशास्त्राच परेद्युरेव यागः।

## श्रत्र केचिन्न्यायमध्युपन्यस्यन्ति। तथाहि—

"न यष्टव्यम्" इति न तावदयं पर्युदासः। पर्युदासे। हि भवन् "प्रतिपचतुर्थे।शभिन्नाश्चत्वारोंऽशा यागकालः' इत्येवं 'यागस्य चतुरो विदु"रित्यादेः शेषभूतः "चतुर्थांशरहितायां प्रतिपदि''इत्येवं "पक्षादयोऽभियष्टव्याः" इत्यादेवां शेषभूतो भवेत्। न चोभयथापि संभवति। तस्य शास्त्रद्वयस्य—

"पर्वणो यश्चतुर्थोंऽश श्राद्याः प्रतिपदस्त्रयः। यागकालः स विश्रेयः प्रातक्को मनीषिभिः" ॥

इत्यादिवाक्यविहितप्रतिपदाद्यभागत्रयपरत्वेन तस्य स सतुर्थाशभिन्नत्वस्य स्वतः सिद्धत्वेन पर्युदासानर्थक्यात्।

न च "पर्वणो यश्चतुर्थौऽशः" इत्यस्य प्राप्ते कर्मणि पर्वचतुर्थांशप्रतिपदाद्यभागत्रयप्रातःकालरूपानेकार्थविधायकत्वासंभवात्पर्युदास—
सिद्धार्थानुवादकत्वमेव "श्राद्याः प्रतिपदस्त्रयः" इत्यशंस्य इति
बाच्यम्।

"श्रद्धमन्तर्वेदि मिनोत्यर्द्धं बहिर्वेदि" इतिवत्सिन्धषार्श्वद्वयवित्तः स्थूलकालस्यैकस्योभयलक्षितस्य विधानात्पर्वचतुर्थांशप्रतिपदाद्यमाग- श्रययोः स्वरूपेणाविधेयत्वात् । श्रन्यथैकवाक्योपादानात्कालद्वयस्य समुद्र्यये सित "सायं च प्रातश्च जुहोति" इति "यदाश्चेयोऽष्टाकपालोऽ- मावास्यायां च पौर्णमास्यां च" इत्यादिवदश्चतकर्मावृत्त्यापत्तेः । प्रातःकालस्य च "प्रातर्यज्ञष्वम्" इत्यादि सिद्धस्यानुवादो वा, पौरुषेयवाक्ये वाक्यभेदस्य तथाऽदोषत्वाद्विधिर्वास्तु । श्रत पव "पञ्चदश्याः परः पादः" इत्यादि यञ्चपार्श्ववचने तदनुपादानम् ।

किंच विकल्पभिया तत्र तत्र पर्युदासः स्वीक्रियते इहं च वर्युदासत्वेऽपि तस्यापरिहार्यत्वाघ तल्लक्षणा युक्ता। तथाहि— दिनद्वयेऽपि प्रातर्यागकालालामे नित्यत्वेन च यागस्यावश्यकर्त्वव्यत्वे सिन्धसंनिकर्पात्यूचेंद्युः पर्वतृतीयांशस्य 'पक्षाद्योऽमियष्टव्याः" इतिचचनाद्वोत्तरेषुः प्रतिपचतुर्थांशस्य विकल्पेन गौग्रकालतया प्राप्तिः
केन वार्यते। तस्मात्पर्युदासत्वासंभवात् 'न यष्टव्यम्" इति निषेध
पवायं "न तौ पशौ करोति" इतिवत्। तथा च प्रतिपचतुर्थाशस्यापि
शास्त्रतो यागकालत्वेन प्राप्तेरावश्यकत्वात्तस्याश्चात्यन्तं वाधासंभवाद्वयवस्थापेक्षायामावर्त्तनतत्पूर्वसन्धिवषयः प्रतिपचतुर्थाशनिषेधोऽपराह्मसंधिविषयश्च तद्नुपपत्तिकल्पितस्तद्विधिरिति। एतस्थायमूलकमेव च पूर्वोक्तं वचनम्। "संधिर्यद्यपराह्वे स्यात्"
दित्यादिमण्डनकारिका चेति।

श्रत्रेदमुच्यते। मध्याह्वादिसंधिविषयः किल "न यष्ट्रविश्वादिति निषेधोऽस्मिन्मतेऽभिमतः। न च तथा संभवति। तदाः संधिशास्त्रेण पूर्वदिने यागविधानात्प्रतिपश्चतुर्थाशे यागस्याप्रसक्तेः।

म च तदा विशेषतोऽप्रसक्तावि "पक्षादयोऽभियष्टव्याः"इत्यादि-कृतसामान्यप्रसक्त्या लब्धातमनो निषेधस्य व्यवस्थामार्जः मध्याहादि-संधिविषयत्वेन क्रियत इति वाच्यम्।

पद्मादिशास्त्रस्य त्वया शास्त्रान्तरवशेनाद्यांशत्रयविषयत्वस्वीकारेख पर्वतच्चतुर्थांशाप्रसञ्जकत्वात्। श्रन्यथा पर्युदासानर्थक्यासंभवात्। वस्तुतः पर्युदासानर्थक्यमसंभवदुक्तिकमेव। "द्वावंशादुत्सृजेदन्त्यौ" इत्यस्येव "न यष्टव्यम्" इत्यस्य पर्युदासत्त्रस्यया "श्राद्याः श्रति-पद्स्त्रयः" इत्यस्य च श्रुत्या पक्षादिशास्त्रोपसंहारकत्या तुल्यफल-कत्वेऽपि स्मृत्यन्तरत्वात्। श्रतप्व सर्वनिबन्धेषु संधिपार्श्वपरिमा-णनिक्षपणावसरे "पर्वणो यश्चतुर्थांशः" इत्यादीनां "न यष्टव्यम्" इत्यस्य च लिखनम्।

किंच पक्षादिशास्त्रकृतसामान्यप्रसक्त्युपजीवकत्वे निषेधस्य अयर्था तदुपपत्तये विध्यन्तरकल्पना, व्यर्थश्च निषेधत्वाङ्गीकारः। तथात्वेऽपि "दीक्षितो न ददाति" इत्यादेरिव वार्त्तिकक्तन्मते सामाध्य-विशेषन्यायेन बाधकत्वेन पर्युदासतुल्यत्वाद्विकल्पाध्यसक्तेः। तस्माद्वि-कल्पवादिना विधिकल्पनावादिना च मध्याह्वादिसंधावेव विशेषतः प्रसञ्जको विधिः कल्पनीयः। तथा च तत्रेव प्रतिपचतुर्थाशविकल्पः प्रसञ्चेतेति तद्भिया तत्रेव पर्युदासत्वमावश्यकमैतस्येति यत्किचिदेतत्।

यत्तु, "पर्युदासत्वेऽपि दिनद्वये व्यागकालालामे विकल्पस्य दुनिर्वोरत्वाक्षिबीजा पर्युदासलक्षणाः इत्युक्तम् । तदयुक्तम् । निषेध-मूलकविकल्पभिया हि पर्युदासलक्षणास्वीकारः । तथा चास्मन्मते यत्र प्रतिपचनुर्थाशे यागो विहितक्तद्विष्वविषयं "न यष्ट्व्यम्" इत्यादि-चचनमिति तस्य निषेधत्वे तत्रैव विषये विशेषतः प्रतिपचनुर्थांशयाग-प्राप्तेरपेक्षितत्त्वात्तस्याश्च शास्त्रमन्तरेणासंभवाद्विकल्प श्चापद्यतेति-तद्विया पर्युदासलक्षणां ब्रूमः । श्चस्य विकल्पस्य निषेधमूलकत्वात्। न तु त्वदुक्तविकल्पभिया । तस्य न्यायलभ्यत्वस्य त्वयैवोक्तत्वात्।

वस्तुतस्तु न तत्रापि विकल्पः । किन्तु "संधिर्यद्यपराह्ने स्थातः" इत्यस्य वचनत्वामावे पर्वतृतीयांशरूपगौणकालाङ्गोकारेण पूर्वेद्युरेव यागानुष्ठानं न्याच्यम् । संधिशास्त्रस्य दिनद्वये यागकाललाभेऽपि सावकाशत्वात् । "न यष्टव्यम्" इत्यनेन पर्युदस्तत्वेन सामान्यप्राप्ति-मुप्जीव्य निषिद्धत्वेन वा "प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तच्छुतिः" इति न्यायेन प्रतिपद्मतुर्थांशस्य गौणकालत्वेनापि स्वीकारायोगात् । तथा चैतादृशे विषये परेद्युर्यागानुष्ठानसिद्ध्यर्थमपि "संधिर्यद्यपराह्ने स्थात्" इत्यस्य वचनत्वमावश्यकम् ।

श्रत पव हेमादिः—"मण्डनक।रिकेवेयं नार्षे वचनमिति पौर्णमा-श्रूपामध्यपराह्मसंघाविष परेंद्युः प्रातः प्रतिपत्तृतीयांशरूपयागकाललाभ एव परेशुरनुष्ठानम्। नान्यथा। "न वष्टव्यम्" इति निषेधाद्यः किन्तु पर्बत्तोयांशेऽपि। "पर्वणांऽशे तृतीयेऽपि" इत्यादिसाधारस्वचनात्" इत्याहः।

### कैश्चिम-

''यज्ञकालस्तिथिहैधे षर्कलो यदि लभ्यते। पर्व तत्रोत्तरं प्राह्यं हीने पूर्वमुपक्रभेत्'॥

इत्यपि साधारणं वाक्यं कलाशब्दस्य नाडीवाचितया त्रिमुहुत्तांत्मकप्रातःकाले यागकालसद्भावाचश्यकत्वस्य स्पष्टं प्रतिपादनादत्रार्थे योजितम्। श्रावर्त्तनतत्पूर्वसंख्योः संधिशास्त्रेणैव दशांपराहृसंधौ च "त्रिमुहृत्तां द्वितीया चेत्" इत्यादिनेव पूर्वदिना-चुष्ठानसिद्धरेतद्वाक्यानुप्रयोगात्।

हेमाद्रेस्तु दर्शापराह्न्संधिविषयमिदं घचनमिमतम्। तैनाव्यत्यक्ताशब्दस्य "त्रिमुहूर्त्ता द्वितीया चेत्" इतिवचनामुरोधेन सुहूर्त्तपरत्वाभिधानादित्याद्यस्तु।

तस्माद्यराह्मसंघो सर्वदा पौर्णमास्यां परिदने यागानुष्ठानं यद्यभिमतम्। तदा "संधिर्यद्यपराह्यं स्यात्" इत्यस्यार्षत्वं वचनत्वं चावश्यमभ्युपेयम्। उक्तं च तद्दवृद्धशातातपीयत्वोपन्यासेन माधवान्दिमिर्बद्धभिः। "न यष्टव्यम्" इति तु पर्युदासः "श्राद्याः प्रतिपद्स्प्रयः" इत्यादिसमानार्थकः। सामान्यप्राप्त्युपजीवनेन प्रतिषेघ एव वा। वात्तिकक्रन्मतेन 'दीक्षितो न ददाति" इत्यादिवत्। "न चतुरो पृणीते" इत्यादिवत् "पर्वसो यः" इत्यादिनियमविधिसिद्धार्थिकार्यानुवादो वा। "सद्यस्कालपौर्णमासीविषयोऽयं निषेधः" इति माधवः।

प्रातयांगकालसत्त्वे तत्रैव प्राशुमावेन यागः कर्त्रव्यो न स्वालस्यादिना प्रतिपचतुर्थांशे इत्येवं परोऽयं निषेधः" इत्यप्याहुः। श्रपरे तु—'श्रपराह्मसंधिशास्त्रात्पर्वद्वयसाधारायेन प्राप्तस्य परेद्युर्यागस्य दर्श एव सोमदर्शनप्रयुक्तत्रिमुहूर्त्ताद्वितीयाचेदित्यपवाद-दर्शनत्पौर्णमास्यामपराह्मसंधौ वचनाभावेऽपि परेद्युर्यागसिद्धिः।

"पर्बणोंऽशे तृतीयेऽपि कत्तं व्येष्टिद्धिजाविभिः। द्विशीयासहितं यस्माद् दूषयन्त्याश्वलायनाः" ॥

इत्यपि साधारणं वचनं सोमदर्शनप्रयुक्तदूषणपरतया दर्शपरमेव। एकमूलकल्पनालाघवात्। "यज्ञकालस्तिथिद्वैधे" इति तु "त्रिमुहूर्त्ता द्वितीया चे" दित्येतद्वचनानुरोधेन षण्मुहूर्त्तपरत्वेन हेमाद्विणैव व्याख्यानादर्शविषयमेव"इत्याहुः।

तद्ययुक्तम् —यदा पूर्वदिने यागकालाभावेऽपि प्रतिषिद्धत्वेन प्रतिपद्मतुर्थांशस्य गौणत्वायोगात्पूर्वतृतीयांशस्यैव संधिसिन्नकृष्टस्य गौणकालत्वाभ्युपगमेन वचनाभावे पूर्वदिने यागानुष्ठानौचित्यमुक्तम् । तदा किमु वक्तव्यम् । पूर्वदिने यागकाललाभे "पर्वणोंऽशे तृतीयेऽपि" इत्यपि च वचनं तदा पूर्वन्यायोपन् हितं साधारणमेव स्यान्न द्र्यामात्रविषयम् । न च तदा दर्शविषयस्य त्रिमुहूर्त्तशास्त्रस्यानर्थ-क्मम् । श्रपराह्मसंधौ परिदने । यागकालाभावे पौर्णमास्यां पूर्वेद्युद्य-क्रमम् । श्रपराह्मसंधौ परिदने । यागकालाभावे पौर्णमास्यां पूर्वेद्युद्य-क्रमम् । श्रमावास्यायां तु परिदने यागकाललाभेऽपि सोमदर्शन इत्येवमर्थत्वात्।

यद्यपि कैश्चित्—"त्रिमुहूर्त्ता द्वितीया चेत्" इति वचनस्य पश्चघाविभक्तदिनित्रमुहूर्त्तात्मकचतुर्थभागरूपापराह्मव्यापिनी द्वितीयेति व्याख्यानात्स्यांस्तात्पूर्वषणमुहूर्त्तद्वितीयासत्त्वावश्यकत्वलाभे तादृशद्वितीयाविद्वायां प्रतिपदि प्रातःकालव्यापी यागकालो न सम्यते। तथापि सार्द्रमुद्धर्तमात्रम्। क्षये तु किश्चित्तद्धिकमपि तत्स्पर्शी सं लभ्यत एवं।

वस्तुतस्तु "श्रावर्त्तनात्तु पूर्वाह्वो ह्यपराह्वस्ततः परः" इति-पर्वानिर्णयप्रकरणाधीतवचनप्रतिपादितद्वेधाविभक्तदिनद्वितीयमामरूपा-पराह्वप्रहणस्यैवात्राप्युचितत्वात् , सूर्यास्तपूर्वत्रिमुद्धर्त्तमात्रद्वितीया-सत्त्वेनैव सोमदर्शनोपयत्तेरिधकसत्त्वप्रमाणाभावाच्च, तद्व्याख्या-नस्यायुक्तत्वात्, त्रिमुहूर्त्तद्वितीयासत्त्वस्यैवावश्यकत्वात्, सोम-दर्शनदिने प्रातःकालव्याप्यपि यागकालः संभवत्येवेति ।

तस्मात् 'संधिर्यत्रापराह्ने स्यात्" इत्यस्मादार्षवचनादेव पौर्ण-मास्यामपराह्मसंधौ निष्कृष्टे पूर्वदिने प्रातर्यागकाललाभेऽप्युत्तरिने च तदलाभेऽपि परेद्युर्याग इति माधवादिबहुसंमतपक्षसिद्धः।

हेमाद्रेस्त्वस्यार्षवचनत्वासंप्रतिपत्तेः परेद्युः प्रातर्यागकाललाभ प्रवापराह्मसंधौ पौर्णमास्यां परेद्युर्यागानुष्ठानं नान्यदेति मतं सौपपत्तिकमुक्तमेवेत्यलं बहुना। श्रमावस्यायामप्यावर्त्तनतत्पूर्वसंध्यो-र्यथोक्त एव निर्णयः। श्रपराह्मसंधाविप वृद्धयादिना द्वितीयदिने चन्द्रदर्शनाभावे पौर्णमासीवदेव।

यदा तु द्वितीयदिने क्षयादिना सूर्यास्तात्पूर्वे त्रिमुहूर्ते तद्धिके वा द्वितीयाप्रवेशेन चन्द्रदर्शनसंभवः। तदाऽपराह्मसंधित्वेन परेद्युर्यागे प्राप्तेऽपवादमाहतुर्वौधायनवृद्धशातातपौ—

"त्रिमुहूर्त्ता द्वितीया चेत्प्रतिपद्यापराह्मिकी। अन्वाधानं चतुर्दश्यां परतः सोमदर्शनात्"॥ इति॥

प्रतिपद्दिने श्रह्णोऽपरभागे त्रिमुहूर्ता ततोऽधिका वा द्वितीया यदि प्रविष्टा भवेत्तदाऽऽपराह्मिकिकिश्चिदर्शयुक्तायां चतुर्दश्यामेवान्वा-धानादि कृत्वा संधिदिनं यागं कुर्यात्। तत्परिद्दने उक्तविधद्वितीया-युक्तप्रतिपद्दिने चन्द्रदर्शनात्। तत्र च यागस्य निषद्धत्वादित्यर्थः।

### चुब्रविसम्भेऽपि--

"आदित्येऽस्तमिने चन्द्रः प्रक्षीण उदियाद्यदि । प्रतिपद्यतिपत्तिः स्यात्पञ्चदश्यां यजेत्तदां" ॥ इति ।

श्रस्तिमते श्रस्तमयप्रत्यासन्ते। श्रातिपत्तिर्यागस्याननुष्ठानम् निषेधश्च—

"श्रवीगस्तमयाद्यत्र द्वितीया तु प्रदृश्यते। तत्र यागं न कुर्वीत विश्वे देवाः पराङ्मुखाः" ॥ इति ।

चन्द्रदर्शनदिने विश्वे सर्वे देवाः पराङ्मुखा यत इत्यर्थः। द्वितीया त्रिमुह्रतेति द्रष्टव्यम्। वाक्यान्तरात्। श्रयं च पर्युदास-श्रमदर्शनार्हप्रतिपद्धिन्नायां प्रतिपदीति। सामान्यप्राप्त्यपत्तीवी निषेधो वा "न यष्टव्यम्"इतिवत्। पर्युदासत्वं श्रुतौ स्पष्टम्। यस्मिन्श्रहिन पुरस्तात्पश्चात्सोमो न दृश्यते तदहर्यजेतेति। चतुर्दशीमिश्रा-माग्रस्यायां पुरस्तात्सोमो दृश्यते द्वितीयामिश्रायां प्रतिपदि पश्चात्। तद्वयभिन्नायां मध्यन्नतिन्यां प्रतिपन्मिश्चामावास्यायां श्रजेतेत्यर्थः।

श्रनधमास्कराख्ययाज्ञिकग्रन्थोदाहृतायां श्रुताविष — "यस्मिन्न-हिन पुरस्तात्परतश्च सोमो न दृश्यते तत्र ह यजेते"ति। पर्युदाससिद्धस्य च चन्द्रदर्शनवत्यां प्रतिपदीष्ट्रधकरणस्य तदा किञ्चिद्दर्शयुक्तायां चतुर्दश्यामन्वाधानविधानेन स्पष्टीकरणं तत्रैव श्रुतौ "प्रतिपदि समुद्तिता चेदन्वादधीत भूतिदने" इति।

चर्द्धदर्शनवति दिने यागकरणे प्रायश्चित्तं च स्मृतं कात्यायनेन-

"यजनीयेऽहि सोमश्चेदारुएयां दिशि दृश्यते। तत्र ब्याहितिभिर्हत्या दएड' दद्यादृद्धिजातये"॥ इति। श्रत्र के वित् "वेच्छन्दस्य निमित्तत्वप्रतिपादकस्य दृश्यत इत्यान् ख्यातान्वयेन दर्शनस्य निमित्तत्वप्रतितेस्तस्य ज्ञानिषिद्धत्वाक्ष तिनिमित्तकमिदं प्रायश्चित्तम्। किन्तु स्वतन्त्रमङ्गम्। तज्ञाङ्गिभूत-यागाभावे न संभवति। यजनीयत्वोक्तिश्चेति चन्द्रर्शनवत्यपि दिने यागानुष्ठानद्योतकमेवैतत्"इत्याहुः।

तत्तुच्छम्। श्रपेक्षितांकालयागानुष्ठाननिमित्तवेगुण्यश्रतिसमा-धानरूपदृष्टार्थत्वे संभवत्यनपेक्षितादृष्टार्थत्वायोगात्। चेच्छच्दोपज-नितनिमित्तत्वप्रतीतेश्च। विशेषणे संक्रमादेवं निमित्तवाक्याभि-व्यक्तिर्वारुणिसोमदर्शनवदहो यदि यजनीयं यागसंबन्धिः स्थानमोहाच्चेत्तत्र यजेतेति। "हविरात्तिमाच्छैं" वित्यस्य हविश्चेदात्ति-प्राप्तिविशिष्टं स्थादितिवत्। तेन यज्यनीयत्वोक्तिरप्युष्पग्नोति।

नतु यथा चन्द्रदर्शनवतो दिनस्य यागे पर्युदासः श्रुतस्तथान्वा-धानेऽपि । तस्मात् "यदैवनं न पुरस्तात्र परस्तात्पश्येत्तर्श्वेवोपवसंत्" इत्यादि । गोभिलादिभिरप्युक्तं "यदहस्त्वेव चन्द्रमा न दृश्येत ताम-मावास्यां कुर्वीत"इत्यादिः।

सत्यं द्वयोरिप चन्द्रदर्शनरिहतं दिनं कालः। समावास्यां कुर्वीतेत्यादि। सत्यं द्वयोरिप चन्द्रदर्शनरिहतं दिनं कालः। संपूर्णयाममावास्यायां प्रतिपदि च दिनद्वयेऽपि चन्द्रदर्शनाभाबा-दुभयत्राप्यनुगृह्यते।

यदा त्वेकस्मिन्नेव दिने चन्द्रादर्शनम् । तदोभयोः स्वकालत्वा-संभवेऽङ्गगुणविरोधन्यायेन चन्द्रादर्शनदिने यागस्य पूर्वस्मिश्चन्द्रदर्श-नवत्यप्यन्वाधानस्यानुष्ठानं युक्तम् । श्रत एव श्रुतिरिप "तद्धैके दृष्ट्वोपवसन्तीति"। "उपवसे" दित्यनुवृत्तावापस्तम्बोऽपि "यदहर्न दृश्येत तदहरमावास्याम्" "श्वो न द्रष्टारः" इति वेति । यस्याः श्वः परेद्युश्चद्रं न द्रष्टारस्तस्यां चतुर्दशीमिश्रायां सिनीवालीसंज्ञिकायाम-मावास्यायामित्यर्थः । तदुक्तमापस्तम्बसूत्रभाष्यार्थसंग्रहकारेण—

"पूर्वाह्ने वाथ मध्याह्ने पर्वसंन्धिर्यदा भवेत्। तत्रोपोष्या सिनीवाली श्वो न द्रष्टारलक्षणा" ॥ इति ॥

गोभिलोऽप्याह—''दृश्यमानेऽप्येकदेति"। एवं च पितृयज्ञश्राद्ध-योरपि तदैवानुष्ठानम्। चन्द्रक्षयवत्पराह्वे हि तयोविधिः—''श्रपराह्वे दाति तस्मिन्क्षीणे ददातीं"ति।

"पिएडान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षीणे राजनि शस्यतें। वासरस्य तृतीयेंऽशे नातिसंध्यासमीपतः"॥ इति च।

स च किंचिदहः पर्यन्तवित्तिन्यां चतुर्दशीयुक्तामावास्यायामेव संभावियतुं शक्यते न प्रतिपद्युक्तायाम्।

"श्रष्टमें ऽशे चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः। श्रमावास्याष्टामांशे च पुनः किल भवेदणुः"॥ इतिवचनात्।

कर्मप्रदीपे तु —

"पक्षान्तं कर्म निर्वर्त्य वैश्वदेवं च साग्निकः। पिएडयज्ञं ततः कुर्यात्ततोऽन्वाहार्यकं बुधः"॥

इत्यादिवचनैरन्वाधानिष्डिपितृयज्ञश्राद्धानामेकदिनसाध्यत्वा-त्पितृयज्ञश्राद्धयोश्चाहत्य चन्द्रक्षये विधानादन्वाधानकालवाक्यगत-मिष चन्द्रादर्शनं चन्द्रक्षयोपलक्षणम्" इत्युक्तम् । "यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नैति चन्द्रमाः। तत्क्षयापेक्षया श्रेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि॥ इति।

"दृश्यमाने ऽप्येकदा'' इति च सूत्र चतुर्दशी भिश्रामावस्यायां श्राद्धे कियमाणे तत्कालापराह्मसंनिकषीति विप्रकर्षाम्याममावास्या-प्रतीक्षातदभावप्रतिपादनपरत्वेन व्याख्यातम्।

"यचोक्तं दृश्यमानेऽपि तचतुर्श्यपेक्षया। श्रमावास्यां प्रतीक्षेद्वा तदन्ते वापि निर्वपेन्"॥ इति।

तुल्यन्यायत्वाश्चेवमन्वाधानेऽपि चतुर्दश्यप्रमांशादिसामक्षयकाल-प्रतीक्षातदभावौ द्रष्टव्यौ ।

गोभिलोऽपि चन्द्रपूर्तिक्षयनिमित्तकमेव पर्वद्वयनिर्णयमभिष्रेत्य तयोर्दुर्ज्ञानत्वात्तद्धानोपायमाह—"पृथगेवैतस्य क्रानस्याध्यायो भवत्य-धीयीत वा तद्विद्वभ्यो वा पर्वागमयेत" द्वति । अध्यायो अन्यो ज्यौतिष-शास्त्रक्यः । पतचान्वाधानादिश्रवस्यैकदिनसाध्यत्वमाश्वलायनाप-स्तम्बव्यतिरिक्तविषयम् । तेषां कदाविद्यागदिनेऽपि पितृयक्षो भवति । सौत्रस्यामावास्यापदस्य संधिमदहोरात्रपरत्वेन तद्भाष्यकारादि-भिर्व्याख्यानात् ।

तस्मात्सत्यप्यन्वाधानस्यापि चन्द्रादर्शनकालत्वे विरोधे तत्र तद्वाधस्य न्याय्यत्वाद्दिवासंधौ चतुर्दश्यां च सूर्यास्तात्पूर्वे किंचिद्-मावास्यासन्वे यागश्चन्द्रदर्शनदिने न कार्य एवेति सिद्धम्। रात्रि-संधौ तु चन्द्रदर्शनदिनेऽपि यगो भवतोति पूर्वमेव सप्रपञ्चमुक्तम्।

यत्तु शतपथब्राह्मणम्—"यदहः पश्चाश्चन्द्रमा अभ्युदेति तदहर्यजिन्नमालोकानभ्युदेतीं"ति । यश्च तैत्तिरीयब्राह्मणम्—(१)"एषा वै सुमना नामेष्टिर्यमभियजमानं पश्चाश्चन्द्रमा अभ्युदेत्यस्मिन्नेवास्मै लोके समृद्धिभवति"इति ।

<sup>(</sup>१)—"एषा वें सुमना नामेष्टिर्यमदोजानं पश्चाऋन्द्रमा अम्भुदेत्य-स्मिन्नेवास्मे लोकेऽद्ध्वं भवति" इति मुद्रणाधारपुस्तके पाठः ।

तद्पि चन्द्रोद्यदिने यागकर्त्रःथताप्रतिपादकत्वाञ्चन्द्रोद्यस्य चामावास्याष्ट्रमांशप्रभृतिविद्यमानत्वादुदितमात्रस्य च लोकेरदर्शनात्र चन्द्रादर्शनदिनयागप्रतिपादकश्रुतिस्मृतिविरुद्धम्।

यद्यि "स एष आहुतिभ्यो जातः पश्चाहदृशे" इति श्रुत्यन्तरम्,
तद्धि चन्द्रादर्शनदिनयागप्रतिपादकबहुश्रुतिस्मृतिचिरोधाच्छास्त्रीयदर्शनाभिप्रायेण प्रतिपद्याहुतिभ्यो जातः पश्चाद्कितीयदिने दृदृश
इत्येवं व्याख्येयमिति हेमाद्रिः।

मया त्च्यते—नेताः श्रुतयश्चन्द्रदर्शनदिने यागं स्पष्टतया विद्धति। किन्तु केवलं स्तुवन्ति। स्तुत्या तु विधिः कल्पः। स च चन्द्रादर्शनदिनयागिवधायिप्रत्यक्षविधिविरोधान्न कल्पयितुं शक्यते। स्तुतिमात्रं त्वेवं प्रशस्तमिप चन्द्रदर्शनदिनं चन्द्रादर्शनदिनगापेक्षया हीनमेवेति प्रशस्तमेप चन्द्रदर्शनदिनं चन्द्रादर्शनदिनगापेक्षया हीनमेवेति प्रशस्ततरे तत्रेव यागः कर्त्तव्य इत्येवं चन्द्रादर्शनदिनगापेक्षया हीनमेवेति प्रशस्ततरे तत्रेव यागः कर्त्तव्य इत्येवं चन्द्रादर्शनदिनयागिवधिशोषतयेव नेतव्यम्। (१) जित्तलगवेधुकस्तुतिरिव पयोधिधिशोषतया यद्यपि विधिः कल्प्यते, तथापि रात्रिसंधौ चतुर्वशीदिने दर्शप्रवेशाभावे च चन्द्रदर्शनदिनेऽपि यागानुष्ठानस्य पूर्वोक्तरीत्या न्याय्यत्वात्तद्विषयो भविष्यतीति।

यदिष "उत्तरामुपवसेदिनर्जाय" इतिश्रुत्यन्तरं हेमाद्रिणोदा-हतम्। तदिष प्रतिपदि चन्द्रदर्शनादर्शनसंशयेऽपि पाक्षिकस्यापि दोषस्य परिहार्यत्वात्प्राप्तं पूर्वेद्युरनुष्टानमपोद्य परेद्युरनुष्टानं विधत्ताम्।

यदिष "पूर्वा पौर्णमासीमुपवसेत" इति पेङ्ग्यम्, "उत्तराम्" इति कौषीतकम्, "या पूर्वा पौर्णमासी सानुमतियोत्तरा सा राका" इतिमाष्यकारैः पूर्वाह्वपराह्वसंधिमेदेन व्यवस्थापितं पक्षद्वयं

श्री-जित्तिला श्रारायास्तिलाः। गवेधुका श्राराया गोधूमाः। श्रत्र शासदीपिकायां विशेषो दृश्यः (१०।८।४)।

पोर्णमास्यां प्रतिपाद्य "या पूर्वामावास्या सा सिनीवाली योत्तरा सा कुहः" इति तादृशमेव तत्पक्षद्वयममावास्यायामप्युक्तवा पर्वद्वयन् साधाणोक्तपक्षद्वयोपसंहारार्थे देशिवशेषपठनीयत्वेन माध्यकारै-रेवोक्तमैतेरेयिब्राह्मणम्—"पूर्वा पौर्णमासोमुपवसेदनिर्काय पुरस्ताद-मावास्यायां चन्द्रमसं यदुपैति यद्यजते तेनोत्तरामुत्तरामुपवसेदुत्त-राणि ह व सामो यजते साममजुदैवतमेतद्वै देवसोमं यद्यन्द्रमास्तस्मा-दुत्तरामुत्तरामुपवसेत्" इति ।

तद्यमावास्यायां पुरस्ताश्चन्द्रमसमिनर्जाय शास्त्रमार्गेण चन्द्रोदयो न भविष्यतीति "निश्चित्य यदुपैत्युपवसित यश्च परेद्युर्यंजन्ते" इति व्याख्यानादमावास्यायाः खण्डत्वे चन्द्रादर्शनिद्ने उपवासं परेद्युश्च चन्द्रदर्शनिद्नेऽपि यागं प्रतिपादयदिव लक्ष्यमासम्प्य-पराह्मसंधिव्यावस्थापितोत्तरोषवासोपसंहारकत्वात्, तस्य च सामान्यप्राप्तस्य यागदिने चन्द्रादर्शनेऽपि संभवादिवद्यम्।

संभवति च खर्डत्वेऽपि दृशीप्रतिपवृद्ध्या द्वितीयदृशीत्तरिदेनेऽपि विमुहूर्त्तद्वितीयाप्रवेशाभावेन चन्द्रादर्शनम्। "एनद्वे देवसीमं यच्चन्द्रमाः" इति चन्द्रसद्भावप्रयुक्तायोत्तरिदनयागस्तुतिः। सा संपू-र्णचन्द्रस्येव। प्रतिपत्प्रभृतिपीयमानत्वात्सोमद्रव्यवदेव प्रीतिकरत्वेन सामर्थ्याद्भाष्यकारैस्तथा व्याख्यानाञ्च पौर्णमासीमात्रविषयेति।

तस्माचन्द्रदर्शनिद्दने यागानुष्ठानद्योतकस्यानन्यथासिद्धस्य कस्याप्यसन्त्वात्, पराह्मसंधिशास्त्रस्य च सामान्यरूपस्य चन्द्रादर्शन-विषये संकोचोषपत्तेः "संधिर्यद्यपराह्मस्या" दित्यस्यापि पौर्णमास्यां साधकाशत्वात्सकलिन्दृन्धृसंमत्तैः स्पष्टैचिश्चिनिषेधरूपवचनेस्मावा-स्यायां सोमदर्शनप्रयुक्तोऽपराह्मसंधिशास्त्रापवादः सर्वेषां क्रियतः इति न्याय्यः पन्थाः। तानि च वचनानि श्रुतिसृष्ठितसूत्रक्षपाणि बहुतराणि हेमाच्यादिनिबन्धेषु दृष्टव्यानि। श्रस्माभिस्तु ज्ञिस्तरभीतैः कानिचिदेव दृशितानीति!

माधवादयस्तु — पूर्वोक्तविधानयथासिद्धतैसिरीयैतरेथिब्राह्मणरूप-कुशकाशावलम्बनेन स्पष्टविधिनिषेधरूपनानावचनमहापूरपरिपनिध-तामाचरन्त आश्वलायनापस्तम्बव्यतिरिक्तविषयत्वं चन्द्रदर्शनदिन-यागनिषेधस्य मन्यन्ते।

श्रापस्तम्बसूत्रभाष्यार्थसंग्रहकारोऽपि पौर्णमासीवदेवामावास्या-निर्णयमाह—

"श्रपराह्नेऽथवा रात्रो यदि पर्व समाप्यते।
उपोष्या तत्र राका स्यात्सा पूर्णोत्सिप्लक्षणा॥
पूर्वाह्ने वाथ मध्याह्ने यदि पर्व समाप्यते।
उपोष्यानुमतिस्तत्र सा श्वःपूरितलक्षणा॥
श्रपराह्ने क्षपायां वा यदि पर्व समाप्यते।
उपोष्या तु कुहुस्तत्र यदहर्नेति लक्षणा॥
पूर्वाह्ने वाथ मध्याह्ने पर्वन्धिर्यदा भवेत्।
तत्रोपोष्या सिनीवाली श्वो न द्रष्टारलक्षणाः॥

संधिशास्त्रमेवैकं निर्णायकम्। चन्द्रदर्शनदिनयागनिषेधकानि
तु श्रुत्यादिवचनानि सति संभवे तदुपोद्वलकानि न तु विरोधे
तद्यवादकानीति नामान्तरेण तेषामिकंचित्करत्वादप्रामाण्यमेव
यत्स्मृत्यर्थसारादावुक्तं तत्सामान्यविशेषशास्त्रश्रुतिस्मृत्यादिबलाबले
आपामरं प्रसिद्धे महत्साहसमित्युपेक्षणीयमेवेत्यलं बहुना क्षोदेन।

यद्पि प्रकारान्तरेगोष्टिकालनिर्णयार्थमापस्तम्बचनम्—

''पोडशेऽहन्यमीष्टेष्टिर्मध्या पञ्चदशेऽहिन । 'चतुर्दशे जघन्येष्टिः पापा सप्तदशेऽहिन' ॥ इति । तत्पूर्विष्टिदिनमारस्य गणनायां वोडरो दिने बचुन्त देष्टिकतदोत्तमा, पञ्चदमे मध्यमा, चतुर्वशेऽधमा, सप्तदेशे न कर्चन्येत्येक्षमर्थकं प्रधानयागिविषयत्यावभासमानमपीष्ट्रयुषकमान्वाधानपदं व्याक्ष्यम् । साम्यक्षययोः षोडशपञ्चद्रशदिनयोरिव कृदौ क्षप्तद्रशदिने यागिवश्य- जुपपत्तेः । अन्वाधानस्य तु वृद्धिसाम्यक्षयेषु यजनीयदिनादेषारभ्य षोडशपञ्चद्रशचतुर्वशदिनेषु विधिः संभवति । "पाषा सप्तद्शेऽहिनेः दिति तु "नान्तरिक्षे म विविःश्वतिवत्तिष्ठिषय पव नित्यानुवादः । अत् प्रधानविषयमेव बौधायनस्य वाक्यद्रयम् । अत्रीपवस्थस्य स्थानानि चतुर्वशी पञ्चदशी षोडशी न तु प्रयोदशी ससद्शीति ।

"यत्रौपवस्थं कर्म यजनीयात्त्रयोदशम्। भवेत्सप्तदशं वापि तत्प्रयत्नेन वर्जयत्" । इति ॥

अत्र त्रयोदशीनिषेघोऽपि सामदशीनिषेघविष्मत्यानुबाद प्या। दिनद्वयवृद्धेरिव दिनद्वयक्षयस्याप्यभाषात्।

यत्तु वचनान्तरम्—

"अने पश्चदशी याज्या समे याज्या तु षोडशी। अने वाप्यधिके वापि नेज्या सप्तदशी कि वित्"। इति॥

तक्षेपवासंचिषयं संभवति । पूर्वयागदिनादारभ्य तहिनगणनायां साम्यवृद्धयोः पञ्चदशबोडशदिनयोस्तत्प्राप्तः । न तृनत्वसमत्वयोः । पूर्वोपवासदिनादारभ्य गणनायां वृद्धौ सप्तदशेऽपि द्वितीयोपवासा-नुष्ठानस्यावश्यकत्वात्तित्रवेधानुपपत्तः । नापि यागविषयम् । उने पञ्चवशी समे बोडशी" इत्वेतद्वपपत्तये यागदिनप्रभृतिगणनायां सप्तदशेऽपि यागस्यावश्यकत्वात् । तस्मादयं सप्तदशिनिषेधः प्रधानयाग एव दशौत्तरप्रतिपवस्यास्पवृद्ध्या सप्तदश्यां प्रावश्वन्त्र-दर्शनसंभवात्तद्विषयो व्याख्येयः। यस्तु हेमाद्रिणापि "यत्रौपवसधं कर्म" इत्यस्य वचनस्य पूर्वाङोंसराईयोरमावास्यापौर्णमासीविषये निषेधत्वमेवेत्येकः पक्ष उक्तः।
तस्यायमिमप्रायः—यदा पूर्वयागदिनादारभ्य क्षयेण त्रयोदशी चतुदंशी सूर्यादृष्वं समाप्ता, चतुर्दश्यमावास्या च तथा। पञ्चदश्यां च
प्रतिपदि सूर्यास्तपूर्वतिमुहूर्त्तिवितीयाप्रवेशेन चन्द्रदर्शनसंभवः।
तदा चन्द्रदर्शनदिनयागनिषेधमात्रालोचनेन प्रसक्तं त्रयोदश्यां
चतुर्दश्यामन्बाधानं धूर्वाई निषिध्यते। श्रत पवास्मामिश्चतुर्दश्यमावास्यादिनेऽमावास्याप्रतिप्रत्यवेशावश्यकतोक्ता। एवं यदा सद्यसक्तालयागयोग्या पौर्णमासी, पूर्वयागदिनादारभ्य वृद्ध्या सप्तदशी,
तदा सद्यस्कालत्वात्तत्र प्रसक्तमन्वाधानं निषिध्यते।

तेन सद्यस्कालयोग्यायामिष पौर्णमास्यां सप्तद्श्यां सत्यां पूर्वाह्मसंधित्वात्तिहिने यागमात्रम्। अन्वाधानं तु तत्पूर्वदिन इति सद्यस्कालापबाद इति। पौर्णमासीविशेषे च सद्यः सान्वाधानयागा- जुष्ठानमुक्तं।कात्यायनेन।

"संधिश्चेत्सङ्गवाद्ध्वं प्राक् पर्यावर्त्तनाद्रवेः। सा पौर्णमासी विश्वेया सद्यस्कालविधौ तिथिः"॥ इति। तद्पि वैकल्पिकं न नियतम्।

"श्रम्वाहितिश्चास्तरणोपवासौ पूर्वेद्युरेते खलु पौर्णमास्याम् । श्रावर्त्तनात्प्राग्यदि पर्वसंधिः सद्यस्तदा वा क्रियते समस्तम्"॥ इतिसंग्रहकारवचनात् ।

पवं च "सद्यो वाण्यत्यादिपौर्णमासीविषयं सामान्यरूपं कात्या-यनादिवचनमपि विशेषविषयमेव। पकमूलकल्पनालाघवात्। पौर्णमास्यामेव पूर्वाह्मसंधिशास्त्रप्राप्तिनर्णयस्य सद्यस्कालत्वस्य चापवादो वाजसनेयिनां भाष्यार्थसंग्रहकारेणोकः। "मध्यंदिनात्स्यादहनोह यस्मिन्याक्पर्वणः संधिरियं तृतीया। सा खर्विका वाजसनेयिमत्या तस्यामुपोष्याथ परेद्युरिष्टः" ॥ इति ॥

इदं च पौर्णमासीविषयमेव। अपराह्मरात्रिसंधिमत्योः प्रथम-द्वितीययोः पौर्णमास्योरेव पूर्वमुक्तत्वात्। तद्पेक्षयास्यास्तृतीयत्वात्। अमावास्यायां प्रतिपञ्चतुर्थांशनिषेधस्येव चन्द्रदर्शननिषेधस्यापि बाधापत्तेश्च। एकबार्धेनैव चोपपत्तौ द्वयबाधस्यान्याय्यत्वात्। इदं च द्वितीयदिने प्रातःप्रतिपत्तृतीयांशलाभे वेदितव्यम्। न तु तञ्चतु-र्थांशमात्रलाभे। तस्यापराह्मसंधावेव यागकालत्वात्।

### इति प्रकृतिर्निर्णीता।

## अथ विक्तीष्टिकालविवेचनम्।

दर्शपूर्णमासिवकृतयस्तिष्टिपशुबन्धाः सद्यस्काला एव।
"यदीष्ट्या पशुना च" इतिवचनात्। इदं हि वचनं विकृतीनां
कालव्यवस्थार्थं सद्यस्कालत्वार्थं चेति साधितं तन्त्रे। तत्र संम्पूर्णं-।
पर्वग्यपराह्नसंधौ च तदा प्रकृतिप्रधानानुष्ठानाभावाद्विकृतिं कृत्वा
प्रकृतिकपक्रमितव्या। "यदीष्ट्या" इतिवाक्यविहितकाल्लाभादिति
मीमांसकानां याञ्चिकानां चाविप्रतिपन्नमेव।

पूर्वाह्नसंधी त्वीद्विकपर्वणः प्रकृत्यावरुद्धत्वात्पूर्वपर्वगयेत्रोपदि-ष्टपर्वकालत्वानुरोधेनातिदेशप्राप्तं प्रातःकालं द्वैयहकारुपबद्घाधित्वाः विकृत्यनुष्ठानं युक्तमिति मीमांसकाः। तदुकं तन्त्ररत्ने। पवं च यद्धूर्तस्वाप्यादिभिरुष्यते—'प्रागाधर्तनात्पर्वावर्तने प्रतिपत्पञ्चदर्शीसंधौ सति कृत्वा प्रकृति प्रतिपदि विकृतिः कर्त्रष्या" इति। तदन्याय्यमनिभमतं भगवतो भाष्यकारस्येति।

न च पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोर्थोगेन पर्वान्त्यक्षणवाचित्वा-सत्र च समस्तकर्मानुष्ठानासंभवात्तद्वदृहोरात्रलक्षकत्वमिति वाच्यम्। "सोमस्य वै राज्ञोऽर्द्धमासस्य रात्रयः पत्न्य श्रासंस्तासाममावस्यां च पौर्णमासीं च नोपैत्' इत्याद्यर्थवादगतवैदिकप्रसिद्धेरापामरलोक-प्रसिद्धेश्च तयोस्तिथिवाचित्वस्य तत्रैव व्यवस्थापनात्।

न च पूर्वाह्मसंधिदिन एव विकृतिमनुष्टाय प्रकृतिरनुष्टीयताम्।
तस्याः प्रतिपद्यप्यविरोधादिति वाच्यम्। प्रकृतानुपदिष्टस्य प्रातःकालस्य बाधितुमशक्यत्वात्। पूर्वेद्युरनुष्टाने त्पदिष्टपर्वकालत्वानुरोधेन विकृतावितिदिष्टतद्वाधस्य न्याय्यत्वात्। निशीष्ट्यादिवदनन्यगतिवचनाभावे पूर्वेद्युरन्वाधानेनोपकान्तस्य प्रकृतिप्रयोगस्य मध्ये
कर्मान्तरानुष्टानस्यानुचितत्वाद्यः। श्रन्यथा सर्वत्र विकृतौ प्रकृत्यर्थानुष्टितानुष्टास्यमानाङ्गप्रसङ्गपसङ्गे निशीष्टावेव तिकृतौ प्रकृत्यर्थानुष्टितानुष्टास्यमानाङ्गप्रसङ्गपसङ्गे निशीष्टावेव तिकृतौ प्रकृत्यर्थावाद्यकृतिवशेषायाः प्राकृताङ्गाश्रितानाः च निरवकाशत्वप्रसङ्गान्यः।
श्रत एव संपूर्णपर्वरयपराह्मसंभौ च विकृत्यनुष्टानानन्तरमेव प्रकृत्यन्वाधानं युक्तम्। श्रितिदिद्यवकृतिप्रधानाङ्गप्रातःकालानुरोधान्यः।
प्रकृत्यन्वाधानस्य त्पदिष्टोऽपि प्रातःकालोऽङ्गकालत्वाद्वाध्य एवेति ।

एवं पूर्वाह्मसंघौ पूर्वपर्वाण विकृत्यनुष्ठानेऽपि द्रष्टव्यम्। याश्चि-कास्त्वायस्नितत्पूर्वसंघ्योः अकृत्यनुष्ठानामन्तरं सन्धिविन एव विकृत्यः जुडानं वदन्ति।

### तदुक्तम्—

"आवर्त्तनात्प्राग्यदि पर्वसंधिः

कृत्वा तु तस्मिन्प्रकृति विकृत्याः।

तदैव यागः परतो यदि स्यात्तिसम—

न्विकृत्याः प्रकृतेः श्व एवण् ॥ इति ।

यदत्र हेमाद्रिणा विकृतेरिप प्रातरनुष्ठानित्यममिप्रित्य पूर्वेद्युः कृत्स्नप्रयोगे तदुपक्रमेवोपदिष्टपर्वकालालाभलक्षणवचनानुप्रहक्ष्म्या-योपन्यसनं कृतम्। तदितिदिष्टप्रातःकालबाघस्य न्याय्यत्वादुत्तरेद्यु-रनुष्ठानेऽप्यावश्यकत्वाच्च यत्किञ्चदेव। पौर्णमास्यमावास्या-शब्दयोः पर्वान्त्यक्षणवचनत्वं त्ययुक्तमित्युक्तमेव।

"यः परमो विकर्षः सूर्वाचन्द्रमसोः सा पौर्णमासी। यः परः संकर्षः सामावास्या" इति गोभिलसूत्रं तु लोकवेदप्रसिद्ध्या तिथि-वचनयोरेव पौर्णमास्यमावास्याशब्दयोरेकदेशवृत्तिनिमित्तप्रतिपाद-नार्थम्। भवति चैकदेशवर्तिनापि निमित्तेन समस्ताभिधानम्। यथा "कुएडली देवद्त्तः" इति "वैश्वदेवं पर्व" इति च। तस्माच्छ्र-तिमूलकं वचनमेवैतदित्यङ्गीकृत्य याश्विकमते श्रद्धातव्यमिति।

प्रवमपूर्वे सोमेऽपि मीमांसकमते तिथेरेवाङ्गत्वेनोपदेशात्तस्याश्च निष्कृष्टयोरावर्त्तनतत्पूर्वसंघ्योः पूर्वेद्युर्भूयः प्रयोगैकदेशव्याप्तिलामा-त्तस्यापि विकृतीष्ट्यादिवत्तयोस्तत्रैवानुष्टानम् । याद्विकमते तु पौर्ण-मास्यमावास्यशब्दयोस्तिथिवचनत्वेऽपि वचनवलादेवेष्ट्यादिवदेव सोमस्यापि परेद्युरनुष्टानं तयोः सन्ध्योः । तद्विषयमपि हि वयविक्या-मालिकयाविक्यन्थे— "खराडे पर्वारा सोमश्चेत्प्रतिपन्मिश्रपर्वारा। सोमसुत्या प्रयाक्तव्येत्याह कौषीतकी श्रुतिः"॥

### इति त्रिकाग्डवचनम्।

"एतेन सोमकालो व्याख्यातः" इति च दर्शपूर्णमास विक्वतिकाल-निर्णयप्रकारातिदेशकं सङ्कर्षकाण्डसूत्रवचनं लिखितम्।

संधिवचनत्ववादिनां तु याज्ञिकानां तद्वद्होरात्रलक्षणाया श्रावश्यकत्वान्न्यायोप्येतद्वचनानुग्राहको लभ्यत इति सुतरां तथानुष्ठानं युक्तम्। याज्ञिकाचारोऽप्येवमेवेति।

श्राग्रयगेष्टौ तु विशेषः श्रुताबुक्तः। "यस्मिन्कालेऽमावास्या सम्पद्येत तयेष्ट्राधैतया यजेत यदि पौर्णमासी स्यात्तयेष्ट्राथ पौर्णमासेन यजेत" इति । श्रमावास्या दशैष्टिः । तयामावास्यया । एतया श्राग्रय-गेष्ट्या ।

इदं चैतया वाचोयुक्त्या पर्यवसन्तं पौर्णमास्यमावास्ये-स्वोरन्तरा श्राप्रयणाननुष्ठानम् । "ब्रीहिभिरिष्ठा ब्रीहिभिरेव यजेताय-वेभ्यो यवैरिष्ठा यवैरेव यजेताब्रीहिभ्यः" इतिश्रुतिबलादुर्ब्रीहियवब्री-द्याप्रयणक्रपपूर्वोत्तरावधिव्यवस्थितप्रकृतौ वेषां ब्रीहियवानुष्ठानं तद्विषयम् । पौर्णमासैकहविष्कत्वनियमादर्शस्य ।

तथा च "श्रथ यदहश्चन्द्रमा न दृस्येत ताममावास्याम्" इतिगो-भिलगृह्ये भाष्यम् —श्रथेति पूर्वप्रकृतापेक्षः । यत्पौर्णमास्यां यागार्थे इविरुपक्कतं तदमावास्यायामप्युपकल्पनीयमित्यर्थः । कुतः "दर्शान्तं पौर्णमाद्येकं कर्म" इतिवचनात् । येन हविषा कर्म प्रकान्तं तेनैव समाप- नोयमिति च न्यायादिति । पौर्णमास्यां पूर्वमात्रयणानुष्ठानं सद्यस्का-लप्रकृत्यनुष्ठानविषयमिति हेमादिरिति शिवम् ।

पर्वणीऽशास्त्रयः पूर्वे कालोऽन्वाधानकर्मणः। तचतुर्थाशसहिता आद्याः प्रतिपद्खयः ॥ प्रातः स्थिता यजेः पर्वतृतीयोऽपि तुरीयकः । पक्षादेश्च क्वचित्कैश्चिद्यागकालः समाश्चितः॥ आवर्त्तने ततः प्राग्वा यदि पर्व समाप्यते। तद्वाधाय पूर्वेद्यस्तदहर्याग इष्यते॥ ईदृश्यामपि राकायां मते वाजसनेयिनाम्। व्रतमेव परत्रेष्टिलाभस्तत्समयस्य चेत्।। सङ्गवावर्त्तनान्तर्या पौर्णमासी समाप्यते। तस्यां सद्यो विकल्पेन सान्वाधानयजेविधः॥ यदा संधिविने यागस्तदाप्येतत्समापनम्। प्रतिपन्मध्य एव स्यात्पुनर्यागोऽन्यथा भवेत् ॥ प्रतिपत्क्षयवृद्धधर्धप्रक्षेपेश च पर्वशि। इह संधिविनिर्णेयो न यथास्थितदर्शनात्॥ ऊर्ध्वमावर्त्तनात्संधौ तहिनेऽन्वाहितिर्भवेत्। परत्रेष्टिः पौर्णमास्यां दर्शेऽप्येवं न चेहिघोः ॥ प्रतीच्यां दर्शनं तत्र सति त्वत्रेन्द्रदर्शने। यागः संधिदिने तस्मात्पूर्वत्रान्वाहितिर्यदि ॥ प्रवेशो वर्षापक्षत्योरन्वाधाने धिघसयोः। सूर्यास्तात्तरसंधौ तु सत्यपीष्टिविने विघोः ॥

द्रष्टौ तत्रेव यागः स्यादिति प्रामाणिकी स्पृतिः। हेमादिस्तु निशासंधावत्यन्तापचये तिथेः॥ द्वितीया प्रभृति ब्रुते पूर्णे दशें यजेः कृतिम्। भूते चान्वाहितिश्राद्धपित्रिज्यानामनुष्टितिम्॥ यैस्त्वापस्तम्बमुन्युक्तमाध्वर्यवमुरीकृतम्। तेषां चन्द्रे क्षणेऽपष्टिस्तै चिरीयश्रुतौ स्तुतेः॥ निषेधाभावतः पौर्णमासीबद्दर्शनिर्णयः। विकाराः पूर्णमासादे रिष्टवः पशवस्तथा॥ स्वतन्त्राः सद्य एव स्युः पर्वेग्येव न तु द्वग्रहम्। तत्र पर्वणि संपूर्णे मध्याहात्परतोऽथवा ॥ समाप्ते विकृतीः कृत्वा प्रकृतीष्टेरुपक्रमः। मध्याह्रतत्पूर्वसंधौ बहुयाज्ञिकदर्शने ॥ तिह्ने प्रकृति कृत्वा विकृतीनामनुष्ठितिः। श्रमावास्यापौर्णमासीशब्दाभ्यां संधिबोधनात्॥ मीमांसकमते कृत्वा पूर्वेद्यविकृति ततः। श्रन्वाधाय संधिदिने प्रकृतीष्टेः समापनम् ॥ श्रमावास्यापौर्णमासीशब्दाभ्यां तिथिकीर्सनात् । न चेज्यायां विशेषोऽयं केषांचिद्रसनोदितः॥ पौर्णमासस्य दर्शस्य चान्तराले न सा भवेत्। किन्तु प्राक् पौर्णमासेष्टेर्दर्शेष्ट्रः परतो भवेत्॥ पर्वायययाडे खर्डे घेत्यैषं पर्वविनिर्णयः। इति श्रीपद्वाक्यप्रमाणाभित्रश्रीमाधवविद्वद्वर्यात्मजसम्राट्स्थ— पतिरञ्जाथवाजपेयवाजिकृतौ पर्वनिर्णयः।

## THE PRINCESS OF WALES SARASVATI BHAVANA TEXTS.

### Edited by

| GOPINATH KAVIRAJ, M. A.                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. 1—The Kiranavali Bhaskara, a Commentary on Uday-<br>ana's Kiranavali, Dravya Section, by Padmanabha |
| Misra.                                                                                                  |
| Ed. With Introduction and Index by Gopinath                                                             |
| Kaviraj, M. A. Rs. 1-12                                                                                 |
| No. 2—The Advaita Chintamani, by Rangoji Bhatta,                                                        |
| Ed. with Introduction etc. by Narayan Sastri Khiste                                                     |
| Sahityacharya. Rs. 1-12                                                                                 |
| No. 3—The Vedanta Kalpalatika, Madhusudana Sarasvati.                                                   |
| Edited with Introduction etc. by Ramajna Pandeya                                                        |
| Vyakaranacharya. Rs. 1-12                                                                               |
| No. 4—The Kusumanjali Bodhani'a Commentary on Uday-                                                     |
| an'as Theistic Tract, Nyaya Kusumanjali, by Varad-                                                      |
| araja. Ed. with Introduction etc. by Gopinath                                                           |
| Kaviraj, M. A. Rs. 2-0                                                                                  |
| No. 5—The Rasasara, a Commentray on Udayana's Kiran-                                                    |
| avali, Guna Section, by Bhatta Vadindra.                                                                |
| Ed. with Indroduction etc. by Gopinath Kaviraj,                                                         |
| M. A.  Rs. 1-2                                                                                          |
| No. 6—(Part 1)—The Bhavana Viveka by Mandana Misra,                                                     |
|                                                                                                         |
| with a Commentary by Bhatta Umbeka.                                                                     |
| Ed. with Introduction etc. by M. M.                                                                     |
| Ganganatha Jha, M. A., D. Litt, Rs. 0-12                                                                |
| No. 6—(Part II)—Ditto Ditto Rs. 0-12                                                                    |
| No. 7—(Part I)—The Yoginihrdaya dipika, by Amrtananda                                                   |
| Natha, being a Commentary on Yoginihr-                                                                  |
| daya, a part of Vamakesvara Tantra.                                                                     |
| Ed. with Introduction etc. by Gopinath                                                                  |
| Kaviraj, M. A. Rs. 1-8                                                                                  |
| No. 7—(Part II) Ditto Ditto Rs. 1-4                                                                     |

Rs. 1-2

No. 8-The Kavyadakini, by Gangananda Kavindra. Ed. with Introduction etc. by Jagannatha Sastri Rs. 0-10 Hoshing Sahityopadhyaya. No. 9—(Part I)—The Bhakti Chandrika, a Commentary on S'andilya's Bhaktisutras, by Narayana Tirtha. \*Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Rs. 0-15 Kaviraj, M. A. No. 10-(Part I)-The Siddhantaratna, by Baladeva Vidyabhusana. Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Rs. 1-2 Kaviraj, M. A. Rs. 2-12 No. 10.—(Part II)—Do. Do. No. 11-The Sri Vidya Ratna Sutras, by Gaudapada, with a Commentray by Sankararanya. Ed. with Introduction etc. by Narayana Sastri Rs. 1-2 Khiste Sahityacharya. No. 12—The Rasapradipa, by Prabhakara Bhatta. Ed. with Introduction etc. by Narayana Sastri Rs. 1-2 Khiste Sahityacharya. No. 13—The Siddhasiddanta Sangraha, by Balabhadra. Ed. with Introduction by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs. 0-14 No. 14-The Trivenika, by Asadhara Bhatta. Ed. with Introduction by Batukanatha Sarma Sahityopadhyaya, M. A. and Jagannatha Sastri Hoshing Sahityopadhyaya. Rs. 0-14 No. 15—(Part I) The Tripurarahasya. (Jnana Khanda) Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj M. A. Rs. 0-14 No. 15-( Part II )-Do. Do. Rs. 2-4 Do. No. 15-(Part III)-Do. Rs. 2-0 No. 15-(Part IV)-Do. with Introduction, etc. by Gopinath Kaviraj, M. A. No. 16—The Kavya Vilasa, by Chiranjiva Bhattacharya. Ed. with Introduction etc. by Batukanatha Sarma

Sahityopadhyaya.

No. 17—The Nyaya Kalika, by Bhatta Jayanta.

Ed. with Introduction by M. M. Ganganatha Jha.

M. A., D. Litt.

Re. 0-14

No. 18-(Part I)-The Geraksa Siddhanta Sangraha.

Ed. with a Prefatory Note by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs. 0-14

No. 19—(Part I)—The Prakrita Prakasa by Vararuchi with the Prakrita Sanjivani by Vasantaraja and the Subodhini by Sadanada.

Ed. with Prefatory Note etc. by Batuk Nath Sarma, M. A. and Baladeva Upadhyaya, M. A. Ks. 2-4

No. 19—(Part II) Dito Dito Rs. 2-12

No. 19-(Part III) Introduction etc. (In preparation)

No. 20—The Mansatattvaviveka by Visvanatha Nyayapancanana Bhattacharya.

Edited with Introduction etc. by Jagannatha Sastri Hoshing Sahityopadhyaya, with a Foreword by Pandit Gopi Nath Kaviraja, M. A., Principal, Government Sanskrit College, Benards. Rs. 2-12

No. 21—(Part I)—The Nyaya Sidhanta Mala by Jayarama Nyaya Panchanana Bhattacharya.

Part of the same

Edited with Introduction etc. by Mangal Deva Sastri M. A., D. Phil. (Oxon). Librarian, Govt. Sanskrit Library, Sarasvati Bhavana Benares. Rs. 1-2

No. 21—(Part II) Ditto Ditto Rs. 2-0

No. 22—The Dharmanubandhi Slokachaturdasi by Sri Sesa Krsna with a Commentary by Rama Pandit. Edited: with Introduction etc. by Narayana Sastri Khiste Sahityacharya, Assistant Librarian, Government Sanskrit Library, Saraswati Bhavana, Benares. Rs. 1-0

No. 23-Navaratrapradipa by Nanda Pandit Dharma-dhikari.

Ed. with Introduction etc. by Vaijanatha Sastri

Varakale, Dharmasastra-Sastri, Sadholal Research Scholar, Sanskrit College, Benares, with a Foreword by P. Gopinath Kaviraj, M. A., Principal, Government Sanskrit College, Benares. Rs. 20

5

No. 24—The Sri Ramatapiniyopanisad with the Commentary called Rama Kasika in Purvatapini and Anandanidhi in Uttaratapini by Anandavana.

Ed. with Introduction etc. by Anantarama Sastri-Vetala Sahityopadhyaya, Post-acharya Scholar, Govt. Sanskrit College, Benares, with a Foreword by Pandit Gopi Natha Kaviraja, M. A. Principal, Government Sanskrit College Benares. Rs. 3-12

No. 25—The Sapindyakalpalatika by Sadasivadeva alias
Apadeva with a Commentary by Narayana Deva.
Edited with Introduction etc. by Jagannatha Sastri.
Hosinga. Sahityopadhya, Sadholal Research
Scholar, Gevt. Sanskrit College, Benares. Rs. 1-4

No. 26—The Mrigankalekha Natika by Visvanatha Deva-Kavit

> Edited with Introduction etc. by Narayana Sastri-Khiste Sahityacharya. Asst. Librarian, Government Sanskrit Library, Benares. Rs. 1-0

No. 27 The Vidvacharita Panchakam by Narayana Sastri Khiste, Sahityacharya. Assistant Librarian, Govt. Sanskrit College Library, Sarasvati Bhavana, Benares. With an Introduction by Gopinath Kaviraja, M. A., Principal, Govt. Sanskrit College, Benares.

Rs. 2-0

No. 28—The Vrata Kosa by Jagannatha Sastri Hosinga Sahityopadhyaya, late Sadholal Research Scholar, Sanskrit College, Benares. With a Foreword by Principal Gopinath Kaviraja, M. A.,

Principal, Govt. Sanskrif College Benares. Rs. 4-0,

No. 29—The Vritti dipika by Mauni Sri Krsna Bhatta.

Edited with Introduction etc. by Pt. Gangadhara Sast i Bharadvaja, Professor, Govt. Sanskrit Collège Benares. Rs. 1-2

- No. 30—The Padartha Mandanam By Sri Venidatta.

  Edited with Introduction etc.by Pandit Gopala.

  Sastri Nene, Professor, Govt Sanskrit College,

  Benares.

  Rs. 0-14
- No. 31—(Part I)—The Tantraratna by Partha Sarathi.
  Misra.

Edited by M. M. Dr. Ganganatha Jha.
M. A., D. Litt, Vice-Chancellor.
Allahabad University, Allahabad.
Rs. 1-14

- No. 32-The Tattvasara by Rakhaldasa Nyayaratna.

  Edited with Introduction etc. by Harihara Sastri,

  Benares Hindu University.
- No. 33—The Nyaya Kaustubha (Part I) by Mahadeva Puntamkar. Edited with Introduction etc. by Umesa Misra, M. A., Allahabad University, Allahabad.
- No. 34—(Part I) The Advaita Vidyatilakam by Sri Samarapungava Diksita. With a Commentary by Sri
  Dharmayya Diksita.

  Edited with Introduction, etc. by Ganapati Lal
  Jha, M. A., Sadholal Research Scholar, Govt.

  Sanskrit Library, Benares.
- No. 35—The Dharma Vijaya Nataka by Bhudeva Sukla.

  Edited with Introduction etc. by Pandit Narayana
  Sastri Khiste, Asst. Librarian, Govt. Sanskrit
  Library, Benares.
- No. 36—The Ananda Kanda Champu, by Mitra Misra.

  Edited with a Foreword by Gopinath Kaviraj,

  M. A. by Nanda Kishore Sahtyacharya, Research
  Scholar, Sanskrit College, Benares.
- No. 37—The Upanidana Sutra Edited with Introduction by Dr. Mangal deva Sastri, M. A. D. phil, Library, Benares.
- No. 38—The Kiranavali prakasa didhiti (Guna section) by Raghu natha Siromani.

  Edited with Introduction by Pandit Badri nath

- Sastri, M. A., Lecturer in Sanskrit, Lucknow University, Lucknow.
- No. 39—The Rama Vijaya Maha Kavya, by Rupa Natha. Edited with Introduction by Pandit Ganapati lali Jha. M. A., Sadholal Research Scholar, Govt. Sanskrit Library, Benares.
- No. 40—(Part I)—The Kalatativa Vivechana, by Raghunatha Bhatta. With a Foreword by Principal Gopinath Kaviraj. Edited with Introduction by Pandit Nanda Kishore Sarma Sahityacharya, Research Scholar, Govt. Sanskrit Library, Banares.

# THE PRINCESS OF WALES SARASVATI BHAVANA STUDIES:

### Edited by

### GOPINATH KAVIRAJ, M. A.

#### Vol. 1—

- (a) Studies in Hindu Law (1): its Evolution, by Ganganatha Jha,
- (b) The View-point of Nyaya Vaisesika Philosophy, by Gopinath Kaviraj.
- (c) Nirmana Kaya, by Gopinath Kaviraj. Rs. 1-12 Vol. II—
  - (a) Parasurama Misra alias Vani Rasala Raya, by Gopinath Kaviraj.
  - (b) Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. G. A. Jacob.
  - (c) Studies in Hindu Law (2):—its sources, by Ganga natha Jha.
  - (d) A New Bhakti Sutra, by Gopinath Kayiraj.
  - (e) The System of Chakras according to Goraksa natha, by Gopinath Kaviraj.
  - (f) Theism in Ancient India, by Gopinath Kaviraj.
  - (g) Hindu Poetics, by Batuka natha Sarma.
  - (h) A Seventeenth Century Astrolabe, by Padmakara Dvivedi.
  - (i) Some aspects of Vira Saiva Philosophy, by Gopinath Kaviraj.
  - (j) Nyaya Kusumanjali (English Translation), by Gopinath Kaviraj.
  - (k) The Definition of Poetry, by Marayana Sastri Khiste.
  - (1) Sondala Upadhyaya, by Gopinath Kaviraj. Rs. 5

### Vol. III—

(a) Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. G. A. Jacob.

- (b) Studies in Hindu Law (3):—Judicial Procedure:
  by Ganganatha Jha.
- (c) Theisim in Ancient India, by Gopinath Kaviraj.
- (d) History and Bibliography of Nyaya Valsesika Literature, by Gopinath Kaviraj.
- (e) Naisadha and Sri Harsa, by Nilakamala Bhattacharya.
- '(f) Indian Dramaturgy, by P. N. Patankar. Rs. 5
  Vol IV—
  - (a) Studies in Hindu Law (4): Judicial Procedure: by Ganganatha Jha.
  - (b) History and Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature, by Gopinath Kaviraj.
    - (c) Analysis of the Contents of the Rigveda-Pratisakhya, by Mangala Deva Sastri.
    - (d) Narayana's Ganita kaumudi, by Padmakara Dvivedi.
    - (e) Food and drink in the Ramayanic Age, by Manmathanath Roy.
    - (f) Satkaryavada: Causality in Sankhya, by Gopinath Kaviraj.
    - (g) Discipline by Consequences, by G. L. Singha.
    - (h) History of the origin and expansion of the Aryans, by A. C. Ganguly.
    - (i) Punishments in Ancient Indian Schools, by G. L. Singha. Rs. 5

Vol. V-

- (a) Ancient Home of the Aryans and their migration to India, by A. C. Ganguly.
- (b) A Satrap Coin, by Shyamalal Mehr.
- (c) An estimate of the civilisation of the Vanaras as depicted in the Ramayana, by Manmathanatha Roy
- (d) A Comparison of the Contents of the Rigveda, Vajasaneya, Taittiriya & Atharvaveda Pratisakhyas, by Mangala Deva Sastri.
- (e) Formal Training and the Ancient Indian Thought, by G. L. Sinha.

- (f) History and Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature, by Gopinath Kaviraj.
- (g) A Descriptive Index to the names in Ramayana, by Manmatha nath Roy.
- (h) Notes and Queries, (1) Virgin Worship, by Gopi- \*\*
  natha Kaviraj. Rs. 5.

### Vol. VI-

- (a) Index to Sabara's Bhasya, by the late Com G. A. Jacob.
- (b) Some Aspects of the History and Doctrines of the Nathas, by Gopinath Kaviraj.
- (c) An Index etc. to the Ramayana, by Manmatha nath Roy.
- (d) Studies in Hindu Law, by M. M. Ganganatha Jha.
- (e) The Mimamsa manuscripts in the Govt. Sanskrit Library (Benares), by Gopinatha Kaviraj.
- (f) Notes and Queries, by Gopinatha Kaviraj.

### Vol. VII-

- (a) Bhamaha and his Kavyalankara, by Batukanath Sarma and Baladeva Upadhyaya.
- (b) Some variants in the readings of the Vaisesika Sutras, by Gopinatha Kaviraj.
- (c) History and Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature, by Gopinath Kaviraj.
- (d) An attempt to arrive at the correct meaning of some obscure Vedic words, by Sitaram Joshi.
- (e) A comparison of the contents of the Rig Veda, Vajasaneya, Taittiriya, and Atharva Veda (Chaturadhyayika) Pratisakhyas, by Mangal Deva Shastri.
- (f) An Index to the Ramayana, by Manmatha Nath Roy.
- (g) An Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. J. A. Jacob.
- (h) Gleanings from the Tantras, by Gopinath Kaviraj.
- (i) The date of Madhusudana Sarasvati, by Gopinatha Kaviraj.

- (j) Descriptive notes on Sanskrit Manuscripts, by Gopinatha Kaviraj.
- (k) A Note on the meaning of the word Parardha, by Umesa Misson.

### Vol. VIII-

- (a) Indian Philosophy, by Taraknath Sanyal.
- (b) An Index to the Ramayana, by Manmatha Nath Roy.
  - (c) Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. G. A. Jacob.
  - (d) Hari Svami, the Commentator of Satapatha Brahmana and the date of Skanda Svami, the Commentator of the Rigveda by Mangala Deva Sastri.
  - (e) Mysticism in Veda, by Gopinath Kaviraj.
  - (f) The Devadasi: a brief history of the Institution, by Manmathanath Roy.

### Vol. IX-(In progress)

(a) The Life of a Yogin, by Gopinath Kaviraj.

To be had of

The Superintendent

OVERNMENT PRESS, U. P.,

ALLAHABAD.

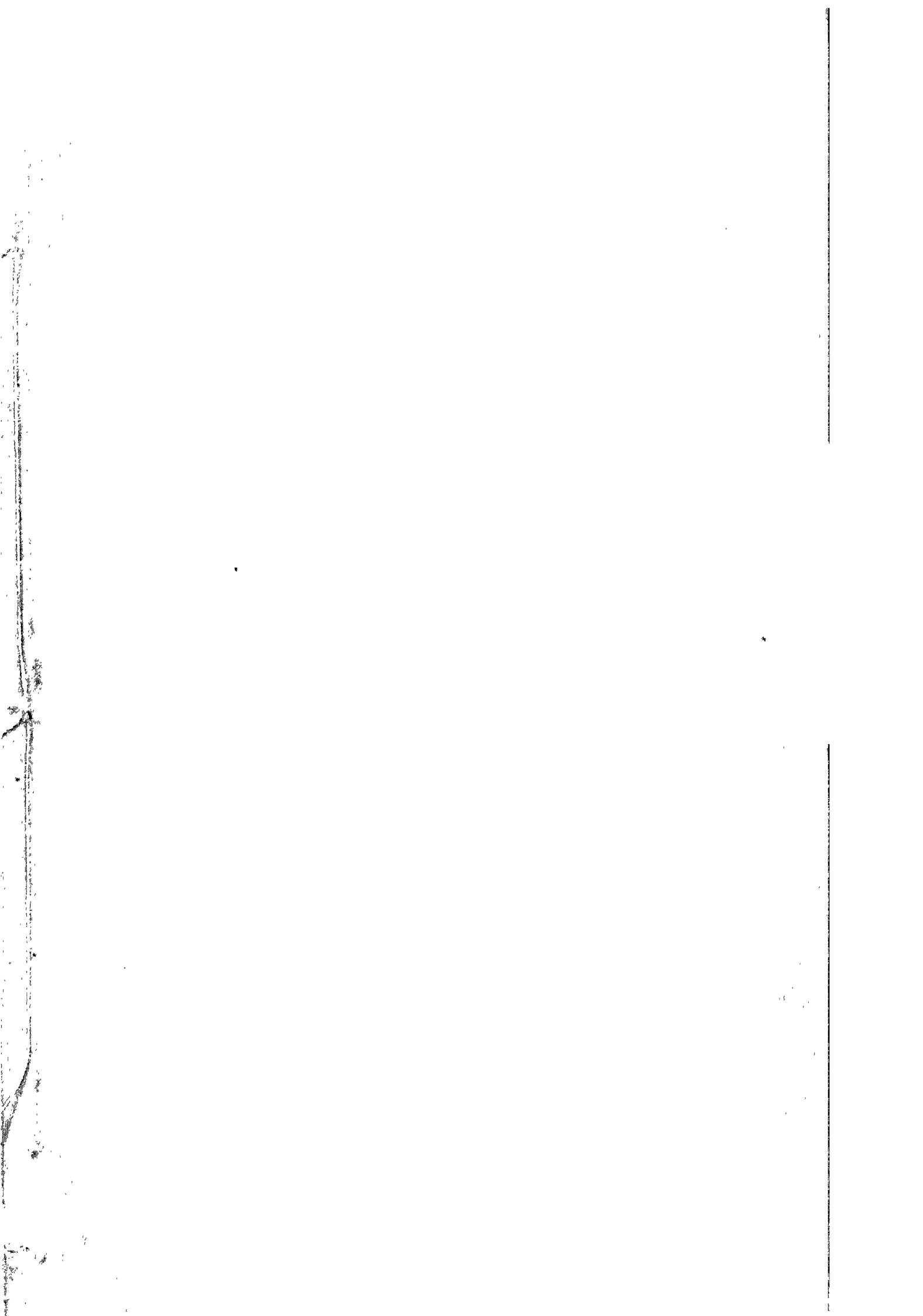

## Central Archaeological Library,

Call No. Sa 38/109/Sha

Author— Cashunaka Bhalli

Title—Ye Kwaliki Kiriya

"A book that is shut is but a block"

RCHAEOLOGICA

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELFIL

Please help us to keep the book clean and moving.

8. 8., 148. % DELM.